



शेष स्मृतियाँ



## शेष स्मृतियाँ

<sub>हेसक</sub> रघुबीरसिंह, डी० तिट्०

आचार्यश्रम् पं॰ रामचन्द्र जी शुक्छ छिखित "भवेशिका" सहित



गहली बार-सन १९३९ है॰ वृसरी बार-सन् १९४६ है॰

मूल्य-३॥)

मुद्रक और प्रकाशक—सरस्वती प्रेरा, बनारस। जिनकी

श्रव स्मृति-मात्र रोष है,
उन्हीं

मेरी पूज्या स्वर्गीया जननी की

उस शेष स्मृति को

थे

''शेष स्मृतियाँ''
सावर सस्नेह समर्पित

## विषय सूर्ची

| प्रवेशिकाआच     | र्थि-प्रवर पं ० राम | चिन्द्र जी शुक्त | *** | 9          |
|-----------------|---------------------|------------------|-----|------------|
| शेष स्मृतियां   | ***                 | ***              | *** | <b>३</b> ५ |
| ৭নাজ            | •••                 | ***              | *** | ¥4         |
| २एक स्वान की शे | ष स्मृतियां         | •••              | *** | ५७         |
| ३अवशेष          |                     | ***              | *** | ७९         |
| ४—तीन कर्षे     | •••                 | •••              | 111 | ८९         |
| ५उजड़ा स्वर्ग   | ***                 | •••              | ••• | 904        |

प्रवेशिका

## **प्रवेशिका**

त्रातीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वामाविक त्राकर्षण है। त्र्यर्थभरायमा लाख कहा करें कि 'गड़े मुदें उखाडने से क्या फायदा' पर हृदय नहीं मानता, वार बार अतीत की स्त्रीर जाया करता है: अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इस में कुछ रहम्य अवश्य है। हृद्य के लिए श्रतीत सुक्ति-लोक है जहाँ वह श्रनेक बन्धनों से छृटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्त्तमान हमें अन्धा बनाए रहता है: अतीत बीच बीच में हमारी आँखें खोलता है। में तो समभता है कि जीवन का नित्य खरूप दिखाने वाला दर्पमा मनुष्य के पीछे रहता है; आगे तो बराबर खिसकता हुआ परदा रहता है। बीती बिसारने वाले 'श्रागे की सुध' रखने का दावा किया करें, परिगाम श्रशान्ति के श्रातिरिक्त श्रीर कुछ नहीं । वर्त्त-मान को सँभालने श्रीर श्रागे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संघशक्ति के प्रभाव से जीवन की उलम्मेंने उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीती बिसारने का श्रभित्राय है जीवन की श्रासंडता श्रीर व्यापकता की श्रनुमृति का विसर्जन, सहृदयता श्रोर भावुकता का मंग- केवल श्रर्थ की निष्टुर क्रीडा।

कुशल यही है कि जिनका दिल सही-सलामत है, जिनका हृदय मारा नहीं गया है, उनकी दृष्टि श्रतीत की श्रोर जाती है। क्यों जाती है, क्या करने जाती है, यह बताते नहीं बनना। श्रतीत कल्पना का लोक ह, एक प्रकार का न्यमलोक है, इसमें तो सन्देह नहीं। अतः यदि कल्पनालोक के सब खंडों को सुखपूर्ण मान लें तब तो प्रश्न टेड़ा नहीं रह जाता; भट से कहा जा सकता है कि वह युव प्राप्त करने जाती है। पर मेरी समभ्त में अतीत की अगेर मुड़ मुड़ कर देखने की प्रवृत्ति सुख-दुःख की भावना से परे है। स्पृतियाँ मुभे केवल "सुख-पूर्ण दिनों के भमावशेष" नहीं समभ्त पड़तीं। वे हमें लीन करती हैं, हमारा मर्भ स्पर्श करती हैं, बस, हम इतना ही कह सकते हैं।

जैसे अपने व्यक्तिगत अतीत जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती ह वैसे ही समष्टि रूप में अतीत नर-जीवन की भी एक प्रकार की स्मृत्याभास कल्पना होती है जो इतिहास के संकेत पर जगती है। इस की मार्मिकता भी निज के अती जीवन की स्मृति की मार्मिकता के समान ही होती है। नरजीवन की चिरकाल से चली आती हुई अखंड परम्परा के साथ तादात्म्य की यह भावना आत्मा के शुद्ध स्वरूप की नित्यता और असीमता का आभास देती है। यह स्मृति-स्वरूपा कल्पना कभी कभी अत्यभिज्ञान का भी रूप धारण करती है। जैसे असंग उठने पर इतिहास द्वारा ज्ञात किसी घटना के ब्योरों को कहीं बैठे बैठे हम मन में लाया करते हैं, वैसे ही किसी इतिहास-असिद्ध स्थल पर पहुँचने पर हमारी कल्पना या मूर्त भावना चट उस स्थल पर की किसी मार्मिक घटना के अथवा उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुळ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा देती है जहाँ से फिर हम वर्त्तमान की ओर लौट कर कहने लगते हैं—'यह वही स्थल है जो कभी सजाबट से जगमगाता था, जहाँ

श्रमुक सम्राद समासदों के बीच सिंहासन पर विराजते थे; यह वही द्वार है जहाँ श्रमुक राजपूत वीर श्रपूर्व पराक्रम के साथ लड़ा था' इत्यादि । इस प्रकार हम उस काल से लेकर इस काल तक श्रपनी सत्ता के श्रारोप का श्रमुभव करते हैं।

अतीत की कल्पना स्मृति की सजीवता प्राप्त करके अवसर पा कर प्रत्यिमज्ञान का स्वरूप धारण कर सकती है जिसका आधार या तो आप्त राब्द (इतिहास) अथवा अनुमान होता है। अतीत की यह स्मृति-स्वरूपा कल्पना कितनी मधुर, कितनी मार्मिक और कितनी लीन करने वाली होती है, सहदयों से न छिपा है, न छिपाते बनता है। मनुष्य की अन्तः प्रकृति पर इसका प्रवल प्रभाव स्पष्ट है। हृद्य रखने वाले इस का प्रभाव, इस की सजीवता अस्वीकृत नहीं कर सकते। इस प्रभाव का, इस सजीवता का, मूल हं सत्य। सत्य से अनुप्राणित होने के कारण ही कल्पना स्मृति और प्रत्यभिज्ञान का सा सजीव रूप प्राप्त करती है। कल्पना के इस स्वरूप की सत्यमूलक सजीवता का अनुभव करके ही संस्कृत के पुराने कित अपने महाकाव्य और नाटक किसी इतिहासपुराण के कृत का आधार ले कर ही रचा करते थे।

सत्य से यहाँ श्रभिप्राय केवल वस्तुतः घटित वृत्त ही नहीं, निश्चयात्मकता से प्रतीत वृत्त भी है। जो बात इतिहासों में प्रसिद्ध चली श्रा रही है वह यदि प्रमाणों से पृष्ट न भी है। तो भी लोगों के विश्वास के बल पर उक्त प्रकार की स्मृति-स्वरूपा का कल्पना श्राधार हो जाती है। श्रावश्यक होता है इस बात का पूर्ण विश्वास कि इस प्रकार की घटना इस स्थल पर हुई थी। यदि ऐसा विश्वास कुछ विरुद्ध प्रमागा उपस्थित होने पर विचलित हो जायगा तो इस रूप की कल्पना न जगेगी। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि आप्त वचन या इतिहास के संकेत पर चलने वाली मूर्च गावना भी अनुमान का सहारा लेती है। कभी कभी तो शुद्ध अनुगिति ही मूर्च भावना का परिचालन करती है। यदि किसी अपरिचित प्रदेश में भी किसी विस्तृत खंडहर पर हम जा बेठें तो इस अनुमान के बल पर ही कि यहाँ कभी अच्छी बरती थी, हम प्रत्यभिज्ञान के ढंग पर इस प्रकार की कल्पना में प्रवृत्त है। जाते हैं कि 'यह वही म्थल है जहां कभी पुराने मित्रों की मंडली जमती थी, रमगियों का हास-विलास होता था, बालकों का की इा-कलरव सुनाई पड़ता था' इत्यादि। कहने की आवश्यकता नहीं प्रत्यभिज्ञान-स्वरूपा यह कोरी अनुमानाश्रित कल्पना भी सत्यम् न होती हैं। वर्त्तमान समाज का चित्र सामने लाने वाल उपन्यास भी अनुमानाश्रित होने की कारगा रात्यमूल होते हैं।

हमारे लिए व्यक्त रात्य हैं जगत् और जीवन। इन्हीं के अन्त-भृत रूप-ज्यापार हमारे हृदय पर मार्मिक प्रभाव डाल कर हमारे भावों का प्रवर्त्तन करते हैं; इन्हीं रूप-ज्यापारों के भीतर हम भग-वान् की कला का सालात्कार करते हैं, इन्हीं का सूत्र पकड़ कर हमारी भावना भगवान् तक पहुँचती है। जगत और जीवन के ये रूप-ज्यापार अनन्त हैं। करूपना द्वारा उपस्थित कोई रूप-ज्यापार जब इनके मेल में होता है तब इन्हीं में से एक प्रतीत होता है, अतः ऐसा काव्य सत्य के अन्तर्गत होता है। उसी का गंभीर प्रभाव पड़ता है। वही हमारे मर्म का स्पर्श करता है। करूपना की जो कोरी उड़ान इस प्रकार सत्य पर आश्रित नहीं वह हल्के मनो- रंजन की वग्तु है : उसका प्रभाव केवल वल-बूटे या नक्काशी का सा होता है, मार्भिक नहीं ।

हमारा भारतीय इतिहास न जाने कितने मार्भिक वृत्तों से भरा पड़ा है। मैं बहुत दिनों से इस श्रासरे में था कि सची ऐतिहासिक कल्पना वाले प्रतिमा-सम्पन्न किय और लेखक हमारे वर्त्तमान हिन्दी-साहित्य-तेत्र में प्रकट हों। किसी काल की सची ऐतिहासिक कल्पना प्राप्त करने के लिए उस काल से सम्बन्ध रखने वाली सारी उपनब्ध ऐतिहासिक सामग्री की छान-बीन श्रपेचित होती है। ऐसी छान-बीम कोरे विद्वान् तो करते ही रहते हैं, पर उसकी सहायता से किसी काल का जीता-जागता सचा चित्र वे ही खड़ा कर सकते हैं जिनकी प्रतिमा काल का मोटा परदा पार करके श्रतीत का एक-एक ब्योरा भलका देती है। श्रासरा देखते देखते स्वर्णीय 'प्रसाद' जी के नाटक सामने श्राए जिनमें प्राचीन भारत की बहुत-कुछ मधुर भलक मिली। उनके देहावसान के कुछ दिन पूर्व मैंने उपन्यासों के रूप में भी ऐसी मांकी दिखाने का श्रनुरोध उनसे किया था जो उनके मन में बैठ भी

नाटकों के रूप में ऐतिहासिक कल्पना का अतीत-प्रदर्शक विधान देखने पर भावात्मक प्रबन्धों के रूप में स्मृति-स्वरूपा या प्रत्य-भिज्ञान-स्वरूपा कल्पना का प्रवर्तन देखने की लालसा, जो पहले से मन में लिपटी चली आती थी, प्रबल हो उठी। किधर से यह लालसा पूरी होगी, यह देख ही रहा था कि 'ताजमहल' और 'एक स्वम की शेप स्मृतियाँ' नामक दो गद्य-प्रबन्ध देखने में आए। दोनों के लेखक थे महाराजकुमार श्री रघुबीरसिंहजी। आशा ने एक त्राधार पाया । उक्त दोनों प्रबन्धों में जिस प्रतिभा के दर्शन हुए उसके स्वरूप को समभ्तने का प्रयत्न में करने लगा । पहली बात मुमे यह दिखाई पड़ी कि महाराजकुमार की दृष्टि उस कालखंड के भीतर रमी है जो भारतीय इतिहास में 'मध्यकाल' कहलाता है । श्रापकी कल्पना श्रीर मावना को जगाने वाले उस काल के कुछ स्मारक चिह्न हैं, यह देख कर इस का भी श्राभास मिला कि श्राप की कल्पना किस ढंग की है । जान पड़ा कि वह स्मृति-स्वरूपा है. जिस की मार्मिकता के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है । महाराजकुमार ऐसे इतिहास के प्रकारड विद्वान के हृदय में ऐसा भाव-सागर लहराते देख में सतृ हो गया । विद्वता श्रीर भावुकता का ऐसा थोग संसार में श्रत्यन्त विरल ह ।

प्रस्तुत संग्रह का नाम है "शेप स्मृतियाँ" । इस में महाराजकुमार के पाँच भावात्मक निबन्ध हैं जिनके लद्द्य हैं — ताजमहल,
फतहपुर सीकरी, श्रागरे का क़िला, लाहोर की तीन ( जहाँगीर,
नूरजहाँ और श्रनारकली की ) कृष्ठें और दिक्की का क़िला । कहने
की श्रावश्यकता नहीं कि ये पाँचों स्थान जिस प्रकार मुगल-सम्राटों
के ऐश्वर्य, विभूति, प्रताप, श्रामोद-प्रमोद और मोग-विलास के
सारक हैं जसी प्रकार उनके श्रवसाद, विषाद, नैराश्य और घोर
पतन के । मनुष्य की ऐश्वर्य, विभूति, सुल और सौंदर्य की वासना
श्रमिञ्यकत होकर जगत के किसी छोटे या बड़े खंड को श्रपने रंग
में रंग कर मानुषी सजीवता प्रदान करती है । देखते देखते काल
उस वासना के श्राश्रय मनुष्यों को हटाकर किनारे कर देता ह ।
धीरे धीरे ऐश्वर्य-विभूति का वह रंग मी मिटता जाता है । जो कुछ

रोष रह जाता है वह बहुत दिनों तक ईंट-पत्थर की भाषा में एक पुरानी कहानी कहता रहता है। संसार का पथिक मनुष्य उसे अपनी कहानी समभ्क कर सुनता है क्योंकि उसके मीतर मत्तकता है जीवन का नित्य और प्रकृत स्वरूप।

ये स्मारक न जाने कितनी बात श्रापने पट में लिए कहीं खड़े, कहीं बैठे, कहीं पड़े हैं। सीकरी का बुलन्द दरवाज़ा खड़ा है। महाराजकुमार उसके सामने जाते हैं श्रीर सोचते हैं—

"यदि आज यह दरवाज़ा अपने मंरमरण कहने लगे, पत्थरों का यह ढेर बोल उठे, तो भारत के न जाने कितने अज़ात र्शनहारा का पता लग जाने और ग जाने कितनी एतिहासिक त्रुटिया ठीक की जा गर्के।"

कुत्र व्यक्तियों के स्मारक-चिह्न तो उनके पीछे उनके पूरे प्रतिनिधि या प्रतीक बन जाते हैं ऋोर उमी प्रकार घुणा या प्रेम के स्रालम्बन हो जाते हैं जिस प्रकार श्रपने जीवन-काल में वे व्यक्ति थे :-

"जीवन बीत सुकने पर जय मगुष्य उसे समेट कर इरा लोक से बिदा लेता है तब संसार उस विगत आत्मा के संसर्ग में आई हुई वस्तुओं पर प्रहार कर या उन्हें चूम कर रागफ लेता है कि वह उस अन्तर्हित आत्मा के प्रति अपने भाव प्रकट कर रहा है। उस मृत व्यक्ति के पाप या पुण्य का भार खठाते हैं उसके जीवन से राम्यन्ह हैं ट और पत्थर।"

किसी श्रातीत जीवन के ये स्मारक या तो यों ही, शायद काल की कृपा से, बने रह जाते हैं श्राथवा जान-ब्र्स्स कर छोड़े जाते हैं। जान-ब्र्स्स कर कुछ स्मारक छोड़ जाने की कामना मी मनुष्य की प्रकृति के श्रान्तर्गत है। श्रापनी सत्ता के लोप की भावना मनुष्य को श्रासद्ध है। श्रापनी मौतिक सत्ता तो वह बनाए नहीं रख सकता; श्रतः वह चाहता ह कि उस रात्ता की म्मृति ही किसी जन-समृह के बीच बनी रहे। बाह्य जगत में नहीं तो अन्तर्जगत के किसी ग्यंड में ही वह उसे बनाए रखना चाहता है। इसे हम श्रमरत्व की श्राकांत्ता या श्रात्मा के नित्यत्व का इच्छात्मक श्राभाम कह सकते हैं—

"भविष्य में आने वाले अपने अन्त के तथा उसके अनन्तर अपने व्यक्तित्व के ही नहीं, अपने गर्वस्क के, विनष्ट होने के विचार मात्र से ही मनुष्य का मारा शरीर सिहर उठता है। ……...मगुष्य इस गौतिक मगार में अपनी रमृतियाँ -अमिट रमृतियां—छोड़ लाने को विकल हो उठते हैं।"

श्रपनी म्मृति बनाए रखने के लिए कुछ मनम्बी कला का सहारा लेत हैं श्रीर उसके श्राकर्षक सौंदर्य की प्रतिष्ठा करके विम्मृति के गड्दे में भोंकने वाले काल के हाथों को बहुत दिनों तक—सहस्रों वर्ष तक- अग्रो रहते हें

"यद्यपि समय के सामने किसी की भी नहीं चलती तथापि कई महितानी ने ऐमी खूबी से काम किया, उन्होंने ऐसी चालें चली कि समय के इस प्रत्यकारी भीषण प्रवाह को भी बांधने में ये समर्थ हुए। उन्होंने काल को सौन्दर्य के अदस्य किन्तु अचूक पाश में बांध टाला है, उसे अपनी कृतियों की अनोणी छटा दिखा कर छुभाया है; यों उसे भुलावा देकर कई बार मनुष्य अपनी रमृति ने ही नहीं, किन्तु अपने भावों के स्मारकों को भी विरस्थायी बना सका है।"

इस प्रकार ये स्मारक काल के प्रवाह को कुछ थाग कर मनुष्य की कई पीढ़ियों की आँखों से आँसू बहवाते चले चलते हैं। मनुष्य अपने पीछे होने वाले मनुष्यों को अपने लिए रुलाना चाहता है। गहाराजकुमार के सामने सम्राटों की आतीत जीवन-लीला के न्वम्त रंगमंच हैं, सामान्य जनता की जीवन-लीला के नहीं। इन में जिस प्रकार माग्य के ऊँचे-से-ऊँचे उत्थान का दृश्य निहित है वसे ही गहरे-से-गहरे पतन का भी। जो जितने ही ऊँचे पर चढ़ा दिग्बाई देता है, गिरने पर वह उतना ही नीचे जाता दिखाई देता है। दर्शकों को उसके उत्थान की ऊँचाई जितनी कुत्रहलपूर्ण और विस्मयकारिए। होती है उतनी ही उसके पतन की गहराई मार्मिक और आकर्षक होती है। असामान्य की और लोगों की दृष्टि भी अधिक दौड़ती है, टकटकी भी अधिक लगती है। अत्यन्त-ऊँचाई से गिरने का दृश्य मनुष्य कुत्रहल के साथ देखता है, जसा कि इन प्रबन्धों में भावुक लेखक कहते हैं—

"ऊँचाई से खड़ढ़ में गिरने वाले जलप्रपात को देखने के लिए सेंकड़ों कोसों की दूरी से मनुष्य चले आते हैं।..... उन उठ हुए, कगारों पर टकरा कर उस जलभारा का छितरा जाना, खंड-खंड हो कर पुद्धारों के स्वरूप में अन्नतन्न थिखर जाना, हवा में गिल जाना—बस दूरी दुख़ को देखने में मनुष्य की आनन्द आता है।"

जीवन तो जीवन —चाहे राजा का हो, चाहे रंक का। उसके मुख और दु:ख दो पत्त होंगे ही। इनमें से कोई पत्त स्थिर नहीं रह सकता। संसार और स्थिरता? अतीत के लग्वे-चाड़े मैदान के बीच इन उभय पत्तों की घोर विषमता सामने रख कर आप जिस भाव-धारा में डूबे हैं उसी में औरों को भी डुबाने के लिए भावुक महाराजकुमार ने ये शब्द-स्रोत बहाए हैं। इस पुनीत भाव-धारा में अवगाहन करने से वर्तमान की, अपने-पराये की, लगी-तिपटी मैल कॅटती है और हृदय स्वच्छ होता है। सुख-दु:ख की विषमता पर जिसकी भावना मुख्यतः पृष्टत होगी बह अवश्य एक और तो जीव का भोगपत्त योवन-मद, विलास की प्रभूत सामग्री, कला-सींदर्य की जगमगाहट, राग-रंग और आमोद-प्रमोद की चहल-

पहल — और दूसरी श्रीर श्रावसाद, नराश्य श्रीर उदासी सामने रखेगा। इतिहास-प्रांसद्ध बड़े-बड़े प्रतापी सम्राटों के जीवन को लेकर भी वह ऐसा ही करेगा। उनके तेज, प्रताप, पराक्रम, इत्यादि की मावना यह इतिहास-विज्ञ प.ठक की सहृदयता पर छोड़ देगा। श्रपनी पुस्तक में महाराजकुमार ने श्रिषकांश में जो जीवन के भोग-पन्त का ही श्रिषक विधान किया है उसका कारण मुक्ते यही प्रतित होता है। इसी से 'मद' श्रीर 'प्याले' बार बार सामने श्राण हैं जो किसी किसी को खटक सकते हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं सुख और दुःख के बीच का वैपन्य जैसा मार्मिक और हृदयम्पर्शी होता है वेसा ही उन्नित और अवनित, प्रताप और हास के बीच का भी। इस वैपन्य-प्रदर्शन के लिए एक और तो किसी के पतन-काल के असामर्थ्य, दीनता, विवयाता, उदासीनता इत्यादि क दृश्य सामने रखे जाते हैं; दृग्ररी और उसके ऐश्वर्यकाल के प्रताप, तेज, पराक्रम इत्यादि के वृत्त स्मरण् किए जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में दिख्नी क किले क प्रसंग म शाहआलम, मुहम्मदशाह और बहादुरशाह के बुरे दिनों के चुने चित्र दिखा कर जो गृह और गंभीर प्रभाव डाला गया है उसे हृदय के भीतर गहराई तक पहुँचाने वाली वस्तु है अकबर, शाहजहाँ, औरंग-जेब आदि बादशाहों के तेज, प्रताप और पराक्रम की भावना। पर जैसा कि कहा जा जुका है भावक लेखक ने इस भावना को प्रायः व्यक्त नहीं किया है; उसे पाठक के अन्तःकरण में इतिहास द्वारा प्रतिष्ठित मान लिया है।

बात यह है कि सम्राठों के प्रभुत्व, प्रताप, व्यधिकार इत्यादि

सूचित करने वाली घटनाओं का उल्लेख तो इतिहास करता ही है, खत. भावुक किय या लेखक अपनी कल्पना द्वारा जीवन के उन भीतरी-बाहरी ब्योरों को सामने लाता है जिन्हें इतिहास निप्ययोजन समम्म छलांग मारता हुआ छोड़ जाता है। ताजमहल जिस दिन बन कर पूरा हो गया होगा और शाहजहाँ बड़ी धूम-धाम के साथ पहले-पहल उसे देखने गया होगा वह दिन कितने महत्त्व का रहा होगा। पर जराा कि महाराजकुमार कहते हैं, 'ख्स महान निवस का वर्णन टितहानकारों ने कही भी नहीं किया है। कितने महत्त्व मर-गारी आबाल-ख़द्ध उग दिन उम अपूर्व मकबरे के दर्शनार्थ एकत्र हुए होंगे? ... भिन्न भिन्न दर्शनों के हर्यों में कितने विभिन्न भाव उत्पन्न हुए होंगे? ... जिस समय शाहजहा ने ताज के उस अदितीय दरवाजे पर खंडे होकर उस समाधि को देखा होगा उस समय उसके हृदय की क्या दशा हुई होगी?"

मालुक लेखक की कल्पना इतिहास द्वारा छोड़े हुए जीवन के व्योरों को सागने रखने में प्रवृत्त हुई है। बात बहुत ठीक है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना इतना ही है कि इतिहास के शुष्क निर्जीव विधान में तेज, प्रताप श्रोर प्रभुत्व व्यंजित करनेवाले व्योरे भी छूटे रहते हैं। उनके सजीव चित्र भी शक्तिशाली ऐति-हासिक पुरुषों की जीवन-स्मृति में श्रपेद्धित हैं! श्राशा है उनकी श्रोर भी महाराजकुमार की भाव-प्रेरित कल्पना मक्त होगी।

'शेष स्मृतियाँ' में श्रिषकतर जीवन का भोग-पत्त विवृत है पर यह विवृति सुख-सौन्दर्भ की श्रिस्थरता की भावना को विषयणता प्रदान करती दिखाई पड़ती है। इसे हम लेखक का साध्य नहीं ठहरा सकते। संसार में मुख की भावना किस प्रकार सापेन्त है इसकी श्रोर उनकी दृष्टि है। वे फहते हैं—

मनुष्य के हृदय से स्वतन्त्र सुख-दुःख की, स्वर्ग-नरक की, कोई सत्ता नहीं। जो सुख-दुःख को कुछ नहीं समम्प्रते, यदि वे कहीं हों भी तो समभाना चाहिए कि उनके पास हृदय नहीं है: वे दिलवाले नहीं—

"स्वर्ग और नरक । उनका भेद, सौन्दर्श और ग्रुम्पता, इनको ता व ही समक्त सकते हैं जिनके वक्षःस्थल में एक दिल—चाहे वह अधजला, ग्रुल्या या हटा हुआ ही क्यों न हो—धड़कता हो । उस स्वर्ग को, उग नरक को, दिलवालों ने ही तो बसाया । यह दुनिया, इसके बन्धन, मुख और दुःख...... ये राव भी तो दिलदारों के ही आसरे हैं।"

"अनन्त भौवन, चिर सुख तथा मस्ती इन राब का निर्माण करके दिल ने उस स्वर्ग की नींव डाली थी। परन्तु साथ ही अरांतीप तथा हुःख का निर्माण भी तो दिल के ही हाथों हुआ था।"

सुख के साथ दु:ख भी लुका-छिपा लगा रहता है और कभी-न-कभी प्रकट है। कर उस सुख का अन्त कर देता है---

"दिलवालों के स्वर्ग में नरक का विष फैलां। अनन्तयौवना चिपकन्या भी होती है। असका सहवारा फरके कीन चिरजीवी हुआ है १ मुख को दुःश्व के भूत ने सताया। मस्ती और उन्माद को क्षयक्षी राजरोग लगा।"

जब संसार म कोई वस्तु स्थायी नहीं तो सुख-दशा केसे स्थायी रह सकती है ? जिसे कमी पूर्ण सुख-समृद्धि प्राप्त थी उसके लिए केवल उस सुख-दशा का श्रमाव ही दुःख स्वरूप होगा। उसे सामान्य दशा ही दुःख की दशा प्रतीत होगी। जो राजा रह चुका हैं उसकी स्थित यदि एक सम्पन्न गृहस्थ की-सी हो जायगी तो उसे वह दु:ग्व की दशा ही मानेगा। सुख की यह सापेचता समिष्ट रूप में दु:ख की अनुभृति की अधिकता बनाए रहती है किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी, एक कुल या वंश परंपरा में भी। इसी से यह संसार दु:खमय कहा जाता है।

इस तुःखमय संसार में सुन्व की इच्छा और प्रयत्न प्रािश्यों की विशेषता है। यह विशेषता मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुई है। मनुष्य की सुखेच्छा कितनी प्रवल, कितनी शक्तिशालिनी निकली! न जाने कब से वह प्रकृति को काटती छांटती, संसार का कायापलट करती चली आ रही है। वह शायद अनन्त है, अनन्त का प्रतीक है। वह इस संसार में न समा सर्का तब कल्पना को साथ ले कर उसने कहीं बहुत दूर स्वर्ग की रचना की——

"अमरत्व की भाषना ही मनुष्य के जीवन को सीन्दर्य तथा माधुर्य से पूर्ण बनाती है। यह भौतिक रवर्ष या उस पार का वह बहिस्त, एक ही भावना, निर सुख की इन्छा ही उसमें पाई जाती है।"

इस चिर मुख के लिए मनुप्य जीवन भर लगातार प्रयत्न करता रहता है; अनेक प्रकार के दुःख, अनेक प्रकार के कष्ट उठाता रहता है। इस दुःख और कप्र की परंपरा के बीच में मुख की जो थोड़ी-सी भालक मिल जाती है वह उसको ललचाते रहने भर के लिए होती है, पर उसी को वह खुख मान लेता है—

''स्वर्ग-सुख, सुख-इच्छा का भावनापूर्ण पुंछा, वह तो मनुष्य की कठि-नाइयों की, सुख तक पहुँ चने के लिए, उठाए गए, कटों की देख कर हँस देता . है, और मनुष्य की एंटिल त्यों से ही गुम्त हो घर स्वर्ग प्राप्ति का अनुभव करता है।"

उत्तरोत्तर सुम्ब की इच्छा यदि मनुष्य के हृदय में घर न किये हो तो शायद उसे दु ख के इनने अधिक और कड़ भक्के न सहने पड़ें। जिसे संसार शत्यन्त समृद्धिशाली, अत्यन्न सुक्षी सम-भता है उसके हृदय पर कितनी चोटें पड़ी हैं कोई जानता है ! बाहर से देखने वालों को अकबर क जीवन में शान्ति और सफ-लता ही दिखाई पड़ती है। पर हमारे भायुक लेखक की दृष्टि जब फतेहपुर सीकरी के लाल लाल पत्थरों के भीतर धुमी तब वहाँ अक-बर के हृदय के दुकड़े मिले-—

"अपनी आशाओं और कामनाओं को निष्ट्रं मंगार द्वारा कुनले जाने देख कर अकबर री पद्म । उनका राजीव कोमल हन्य फट कर टुकटे, टुकडे, हो गया। वे टुकडे, सारे भम स्वप्नलोक में विकार गए; निर्जीव हो कर पशरा गए। सीकरी के टाल लाल खण्डहर अकबर के उन निशाल हदन के रक्त में सने हुए टुकडे हैं।"

चतुर्वर्ग में इसी सुन्व का नाम ही 'काम' है। यद्यपि देखने में 'श्रर्थ' और 'काम' अलग अलग दिखाई गड़ते हैं, पर मन पूछिए तो 'अर्थ' 'काम' का ही एक साधन ठहरता है, साध्य रहता है 'काम' या 'सुन्व' ही। अर्थसंचय, आयोजन और तयारी की मूमि है; काम भोग भूमि है। मनुष्य कभी अर्थ-मूमि पर रहता है, कभी काम-भूमि पर। अर्थ-साधना और काग-साधना के बीच जीवन बाँठता हुआ वह चलता है। दोनों के स्वरूप "दोनों धुनों की नाई विमिन्न हैं"। इन दोनों में अच्छा सागंजस्य रखना सफलता के मार्ग पर चलना है। जो अनन्य मार्व से अर्थ-साधना में

ही लीन रहेगा वह हृदय म्बो देगा; जो श्रांख मूद कर काम-साधना में ही लिप रहेगा वह किसी श्रर्थ का न रहेगा। श्रकबर ने किस प्रकार दोनों का मेल किया था, देखिए—

"स्वप्रलोक के स्वप्नागार में पड़ा अकबर साध्राज्य-गंचालन का स्वप्न देखा करता था। राज्य-कार्य करते हुए भी भृगः भोग को मद न उत्तरने देने के लिए अकबर ने इस स्वप्नागार की गृष्टि की थी।"

श्रकगर को श्रपना संाम्राज्य हृद करने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़े थे, बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, पर उसके हृदय की वासनाएँ मारी नहीं गई थीं—

"प्रारंभिक दिनों की तपस्था उसकी उमज्ती हुई उमंगों को नहीं दबा सकी थी। विलास-वासना की ज्वाला अब भी अकबर के दिल में जल रही थी; केवल उसके उपरी सतह पर संयम की राख चढ़ गई थी।"

गंभीर चिंतन से उपलब्ध जीवन के तथ्य सामने रख कर जब कल्पना मूर्स विधान में और हृदय भाव-संचार में प्रवृत्त होती है तभी मार्मिक प्रभाव उत्पन्न होता है। 'शेष स्मृतियाँ' इस प्रकार के अनेक मार्मिक तथ्य हमारे सामने लाती है। मुमताजमहल बेगम शाहजहाँ को इस संसार में छोड़ चली गई। उसका मू-विस्थात मकबरा भी बन गया। शाहजहाँ के सारे जीवन पर उदासी ब्राई रही। पर शोक की छाया मनुष्य की सुख-लिप्सा को सब दिन के लिए दबा दे, ऐसा बहुत कम होता है। कोई प्रिय वस्तु चली जाती है। उसके अभाव की अन्धकारमयी अनुभृति सारा अन्तः-प्रदेश छंक लेती है और जसमें किसी प्रकार की सुख-कामना के लिए जगह नहीं रह जाती। पर धीरे-धीरे वह भावना सिमटने लगती हैं और नई कामनाओं के लिए अवकाश होने लगता है।

मनुप्य श्रपना मन लगाने के लिए कोई सहारा हुँढ़ने लगता है क्योंकि मन विना कहीं लगे रह नहीं सकता। शाहजहाँ ने महत्वदर्शन श्रोर सीन्दर्यदर्शन की कामना को खोद खोद कर जगाया श्रोर उसकी दुष्टि की भील कला से माँगी। दिल्ली उसके हृदय के समान ही उजड़ी पड़ी थी। दिल्ली फिर से बसा कर उसने श्रपना हृदय फिर से बसाया। मन-ही-मन दिल्ली को शाहजहाँ बाद बना कर वह उसकी रूप-रेखा खींचने लगा। नर-प्रकृति के एक विशेष स्वरूप को सामने लानेवाली शाहजहाँ की इस मानसिक दशा की श्रोर महाराजकुमार ने इस प्रकार दृष्टिपात किया है—

"एक बार मुँह सं लगी नहीं छूटती। एक बार खप्न देखने की, मुख-खप्न-लोक में विचरने की जल पड़ने पर उसके बिना जीवन नीरस हो जाता है। प्रेम-मिद्रा को मिट्टी में मिला कर शाहजहाँ पुनः मस्ती लाने को लालायित हो रहा था; अपने जीवन-सर्वख को खोकर जीवन का कोई दूरारा आरारा हूँ दू रहा था।.....सुन्दर सुकोमल अनारकली को कुचल देने वाली कठोर-हृदया राज्यश्री शाहजहाँ की सहायक हुई।....राज्यश्री ने सम्राट को प्रेमलोक से भुलावा देकर संसार के स्वर्ग की ओर आकृष्ट किया।"

किसी को तुःख से संतप्त देख बहुत-से ज्ञानी बनने वाले इस जीवन की चाणमंगुरता का, संयोग-वियोग की निःसारता आदि का उपदेश देने लग जाते हैं। इस प्रकार के उपदेश शुष्क प्रथानुसरण या अभिनय के अतिरिक्त और कुछ नहीं जान पड़ते। दुःखी मनुष्य के हृदय पर इनका कोई प्रभाव नहीं; कभी कभी तो ये उसे और भी जुड़्ध कर देते हैं—

"दार्शनिक कहते हैं, जीवन एक बुवबुदा है, श्रमण करती हुई आत्मा के ठहरने की एक धर्मशाला भात्र है। वे यह भी बताते हैं कि इस जीवन का गंग तथा वियोग वया है— एक प्रवाह में संयोग से साथ बहते हुए, लकड़ी के टुकड़ां के साथ तथा विलग होने की कथा है। परन्तु वया ये विचार एक संतप्त हृदय को शान्त कर सकते हैं? ..... सांसारिक जीवन की व्यथाओं से दूर बैठा हुआ जीवन-संग्राम का एक तटस्थ दर्शक चाहे कुछ भी कहे, किन्तु जीवन के इंग भीपण-संग्राम में युद्ध करते हुए, घटनाओं के घोर थपेड़े खाते हुए, हृदयों की क्या दशा होती है, यह एक मुक्तभोगी ही बता सकता है।"

इसी प्रकार जीवन के च्योर तथ्य भी हमारे सामने त्राते हैं। त्रापने प्राण् या प्रभुत्व-गेश्वर्य की रक्षा की बुद्धि या सामर्थ्य न रख कर भी किसी के प्रेम के सहारे मनुष्य किस प्रकार श्रपना जीवन पार करता जाता है इसका एक संचा उदाहरण जहाँगीर श्रोर नूरजहाँ के प्रसंग में मिलता है। जहाँगीर तो नूरजहाँ की पाकर भोहमयी प्रमाद-मदिरा' पीकर पड़ गया, नूरजहाँ ही उसके साम्राज्य को श्रोर समय समय पर उसको भी सँभालती रही-—

"जहांगीर भी आंखें बन्द किए पड़ा पड़ा सुरा, सुन्दरी तथा संगीत के स्त्रप्तालेक में विनर रहा था। किन्तु जब एक भोंका आया और जब त्रुक्तान का अन्त होने छगा, तब जहांगीर ने आंखें कुछ खोलीं, देखा कि उसकी छिये न्रज़हां रात्रलपिंडी के गाग भागी चली जा रही थी, खुर्रम और महावत खां भेलम के इस पार देश डांछ पड़े थे।"

जीवन के एक तथ्य का मूर्च और सजीव चित्र खड़ा करने के लिए सहृदय लेखक ने कैसा सटीक और स्वाभाविक व्यापार चुना है। "जहाँगीर ने आँखें कुछ खोलीं, देखा कि उसको लिये नूरजहाँ भागी चली जा रही थी।" लेकर भागने का व्यापार सँभालने और बचाने का प्राकृतिक और सनातन रूप सामने खड़ा कर देता है।

यह बात नहीं है कि महाराजकुमार की दृष्टि श्रपने समकत्त्त जीवन पर ही, शिवनशाली सम्राटों के ऐश्वर्थ, विमृति, उत्थान-पतन श्रादि पर ही पड़ी हो, सामान्य जनता के सुख-दुःख की श्रोर न मुड़ी हो। श्रापके भीतर जो शुद्ध मनुष्यता की निर्मल ज्योति हैं उसी के उजाले में श्रापने सम्राटों के जीवन को भी देखा है, यद्यपि जिन पाँचों स्थानों को श्रापने सामने रखा है उनका सम्बन्ध इति-हास-प्रसिद्ध शासकों से है। फिर भी उनके श्रतीत ऐश्वर्य-मद का स्मरण करते समय श्रापने उन वेचारों का भी स्मरण किया है जिनके जीवन का सारा रस निचाड़ कर वह मद का प्याला भरा

'विभव से विहीन सीकरी के वे खँडहर मगुष्य की विलास-वाराना और वैभव-िल्पा को देख कर आज भी वीभारत अट्टहाम करते हैं। अपनी दशा को देख कर सुध आती है उन्हें उन करोड़ों मगुण्यों की, जिनका हृदय, जिनकी भावनाएँ, शाराकों, धनिकों तथा विलासियों की कामनाएँ पूर्ण करने के लिए निर्देयता के साथ कुचली गई थीं। आज भी उन खँडहरों में उन पीड़ितों का रुदन सुनाई देता है।"

स्मृति-स्वरूपा कल्पना कवियों श्रीर लेखकों को या तो मुख्यतः श्रुतीत के रूप-चित्रण में प्रवृत्त करती है श्रुथवा कुछ मार्मिक रूपों को ले कर भावों की प्रचुर श्रीर प्रगल्म व्यंजना में । दोनों का अपना श्रलग श्रुलग मृल्य है । मेरी समम्म में महाराजकुमार की प्रतिमा दूसरे ढरें की है । श्रापक प्रबन्धों में मानसिक दशाश्रों का, भावों के उद्गार का ही मुख्य स्थान है, वस्तु-चित्रण का गीण या श्रुलप । मानुक लेखक की दृष्टि किसी श्रुतीत काल-खंड की संस्कृति के स्वरूप की श्रीर नहीं है; मानव-जीवन के नित्य श्रीर सामान्य

म्बरूप की ओर है। इसका त्रामास मोती मसिति के इस उल्लेख में कुत्र मिलता है -

"उस निर्जन स्थान में एकाध त्यक्ति को देख कर ऐसा अनुमान होता है कि उन दिनों यहाँ आनेवाल व्यक्तियों में से किसी की आत्मा अपनी पुरानी रमृतियों के बन्धन में एड का खिन्ही चली आई है।"

यह भावना ऋत्यन्त स्वाभाविक है। पर संस्कृति के स्वरूप पर विशेष दृष्टि रखनेवाला भावुक उपर्युक्त वाक्य में ऋाए हुए "एकाध व्यक्ति" के पहले 'पुरानी चाल ढाल-त्राला' विशेषण ऋवश्य जोड़ता।

वस्तु-चित्रण की श्रीर यदि महाराजकुमार का प्यान होता तो दरबार की सजावट, दरबारियों की पोशाक, उनके खंमे टेक कर खड़े होने, उनकी ताज़ीम श्रादि का, इसी प्रकार विलास-भवन में वेगमों, बाँदियों श्रीर खोजों की वेशमपा, ईरान श्रीर दिमश्क के रंगिवरंगे कालीनों श्रीर बड़े बड़े फानूसों श्रीर शमःदानों का दरय श्रवश्य खड़ा करते। पर दृश्य-विधान उनका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। इसका श्रिमिपाय यह नहीं कि विस्तृत वस्तु-चित्रण है ही नहीं। यह कहा जा चुका है कि मुख-दुःख का वैषम्य दिखान के लिए महाराजकुमार ने मोग-पन्त ही श्राधकतर लिया है। श्रतः जहा सुखमय श्रामोद-प्रमोद, शोमा, राग्दर्य, सजावट श्रादि के प्राचुर्य की भावना उत्पन्न करना इप्र हुश्रा है वहाँ विम्तृत चित्रण भी श्रनृदेपन के साथ मिलता है, जमे दिल्ली की किलेवाली नहर की जलकीडा के वर्णन भें—

"उस रवर्गरांगा में, उस नद्दर-इ-बहिस्त में, खेल करती थी उस रवर्ग की

अत्यनुपम सुन्दरियो । उन इंवत पत्थरों पर अपनी सुगन्भ पैकाता हुआ वह जल अठखेलियां करता, कलकल श्विन में चिर संगीत सुनाता चला जाता था, और वे अपनराएँ अपने इंवेतांगी पर रंगिबरंगे वस्त्र लपेटे, न्पुर पहने, अपने ही ध्यान में मस्त झुनझुन की आवाज करती हुई जल-कीझ करती थीं। .....और जब वह हम्माम बराता था, स्वर्ग-निवासी जब उस स्वर्गगंगा में नहाने के लिए आते थे, और अनेकानेक प्रकार के स्नेह से पूर्ण चिराग उस हम्माम को उज्ज्वलित करते थे, रंगिबरंगे सुगन्धित जलों के फ़ब्बारे जब छूटते थे, तब वहाँ उस स्वर्ग में सौन्दर्थ विखरा पदता था, सुख छलकता था, उल्लास की बाढ़ आ जाती थी, मस्ती का एकछत्र शासन होता था और मादकता का उलंग नरीन।"

यह कह आए हैं कि मानसिक दशाओं के चित्रण और उमड़ते भावों की अन्ती व्यंजना ही इस पुस्तक की मुख्य विशेषता है। मानसिक दशाएँ हैं अकबर, शाहजहाँ ऐसे ऐतिहासिक पात्रों की; उमड़ते हुए भाव हैं लेखक के अपने। सीकरी के प्रसिद्ध फ़कीर सलीमशाह से मिलने पर अकबर का राज-तेज तप के तेज के सामने किस प्रकार फीका पड़ा और उसकी बृत्ति किस प्रकार बहुत दिनों तक कुछ और ही रही, पर फिर ऐश्वर्य-विमूति में लीन हुई इसका बड़े सुन्दर ढंग से निरूपण है—

"अकबर ने तप और संयम की अद्वितीय चमक देखी, किन्तु अनुकूल वातांबरण न पाकर वह ज्योति अन्तर्हित हो गई। पुनः सर्वत्र भौतिकता का अन्धकार छा गया, किन्तु इस बार उसमें आशा की चाँदनी फैठी।"

इसी प्रकार मुमताजमहल के देहावसान पर शाहजहाँ की मनोवृत्ति का भी मार्मिक चित्रण है।

त्रब थोड़ा महाराजकुमार के नाग्वेशिष्ट्य की भी समभाना चाहिए उनके निबन्ध भावात्मक श्रीर कल्पनात्मक हैं। कल्पना से मेरा श्रमिश्राय वस्तु की कल्पना या प्रस्तुत की कल्पना नहीं; प्रस्तुत के वर्णन में श्रात्यन्त उद्बोधक श्रोर व्यंजक श्रप्रस्तुतों की कल्पना है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रप्रस्तुत विधान श्रत्यन्त कलापूर्ण, श्राकर्षक श्रोर मर्मस्पर्शी हैं। बाह्य परिस्थितियों या वस्तुश्रों का संश्लिष्ट चित्रण तो इन मावप्रधान निबन्धों का लच्य नहीं है, पर उन मूर्च वस्तुश्रों के सौन्दर्य, माधुर्य, दीप्ति इत्यादि की मावना जगाना उनके भाव विधान के श्रन्तर्गत है। श्रतः इस प्रकार की मावना जगाने के लिए श्रप्रस्तुतों के श्रारोप श्रीर श्रध्यवसान का, साम्यमूलक श्रलंकार-पद्धति का सहारा लिया गया है। जैसे नगरी को कई जगह प्रेयसी सुन्दरी का रूपक दिया गया है। शाहजहाँ की बसाई दिल्ली "बढ़ते हुए प्रौढ़ साम्राज्य की नवीन प्रेयसी" श्रोर श्रन्यत्र "बहुमर्नृका पांचाली" कही गई है। लाल किले का संकेत बड़े ही श्रनृटे ढंग से इस प्रकार किया गया है

"अपने नये प्रेमी को स्थान देने के लिए उसने एक नवीन हृदय की रचना की।"

कहीं कहीं प्रस्तुत श्रीर श्रप्रस्तुत का एक साथ बहुत ही सुन्दर समन्वय है, जैसे—

"वह लाल दीवार और उस पर वे श्वेत स्फटिक महल—उस लाल लाल सेज पर लेटी हुई वह श्वेतांगी।"

जिन दृश्यों की श्रोर संकेत किया गया है वे भावना से पूर्ण-तया रंजित होने पर भी लेखक के सूक्त्म निरीक्त्गण का पता देते . हैं, यह बताते हैं कि उनमें परिस्थिति के सूक्त्म-से-सूक्त श्रंगों के सालात्कार की पूर्ण प्रतिमा है। शाहजहां की नई दिल्ली पूरी सजधज से उसके प्रथम म्वागत के लिए खड़ा है। वह जमुना के उस पार से आ रहा है। लाल दीवार के उपर श्वेत प्रासाद उठे दिखाई पड़ रहे हैं। नाव धीरे धीरे निकट पहुँचती है। अब श्वेत प्रासाद हिष्ट से आभाल हो जाते हैं; लाल दीवार ही सामने दिखाई पड़ रही है। यह दृश्य मावना से रंजित होकर इस ऋप में सामने आता है—

"स्वेतांगी—अपने प्रियतम को आने देख गकुचा गई, उसने छज्जावश अपना मुख अपने अगल में छिपा लिया।"

दिल्ली के महलों में यमुना का जल लाकर नहरं क्या निकाली गई मानों "यमुना ने अपना दिल नीरकर उन म्वर्ग को सीचा; उन कृष्णवर्णा ने अपने हार्दिक भावों का तथा शुद्ध प्रेम का मीठा चमचमाना जीवन उन रवर्ग में बहाया।"

प्रस्तुत पुस्तक में अध्यवसान-पद्धति पर बहुत जगह घटनाश्चों की श्चोर भी संकेत हैं, जिन्हें इतिहास के ब्योरों से अपरिचित जल्दी नहीं समभ सकते। सुगृल बादशाहों के इतिवृत्त से परिचित पाठक ही महाराजकुमार के निबन्धों का पूरा आनन्त उठा सकते हैं। जो जहाँगीर और अनारकली के तुःखपूर्ण प्रेम-प्रसंग को नहीं जानते वे 'तीन कृत्रें' के बहुत से अंश की भावात्मकता हृद्यंगम नहीं कर सकते। "उजड़ा स्वर्ग" में, जो महाराजकुमार की सब से श्रीड, मार्मिक और कलापूर्ण रचना है, ऐसे कई स्थल हैं जहाँ घट-नाश्चों का उल्लेख साम्य-मूलक गूढ़ संकेतीं द्वारा ही है, जैसे

''आलम का शाह पालम तक शासन करता था। ····जब इस लोक में देखने योग्य कुछ न रहा तब वह प्रज्ञानक्षु हो गया। परन्तु पारांगनाओं की दिव्य हीए में क्या काम ? उन्होंने अन्धों का कब साथ दिया है ? अन्ध कर तक अन्धों पर शानन कर सके हैं ? दुर्भाग्यरूपी दुदिन के उस अधियारे में, नितान्त अन्धेपन की उस अनन्त रात्रि में, रात्रि का राजा उस अन्धी को ले उझ और वह पहुँची वहां जहां समुद्र के बीच शेषशायी सुखपूर्ण विश्राम कर रहे थे।"

श्रन्था शाहश्रालम किस प्रकार दिल्ली की सल्तनत न सँमाल सका श्रोर बहुत दिनों तक मराठों की देख-रेख में रह कर श्रन्त में सात समुद्र पार के श्रङ्गरेज़ों की श्रार्ग में गया, जिससे उसकी राजशक्ति उससे विमुख होकर वस्तुतः श्रङ्गरेज़ों के हाथ में चली गई, इसी का संकेत उपर के उद्धरण में है।

भावुक लेखक ने हुमायूँ के मक्बरे को स्वर्ग की बगल का नरक कहा है, जिसने एक दूसरे से दिल का वर्द सुनाने के लिए-

"न जाने कितने दृश्वी गुग्नाल शाराकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दृश्व का वह अपार गाग, निराशा की आहों का वह सपतपाया हुआ वृश्व, ऑसुओं का वह भीपण प्रवाह, दृष्टे हुए दिलों की वह दर्दभरी चीख़ ! ...... वे दृष्टे दिल एक माथ बैठ कर रोते है, रो रो कर उन्होंने कई बार उन रक्त-रिजत पत्थरों को घो डाला ....पर हृद्य का वह रुधिर बहुत गहरा रह लाया है, उनके घोये नहीं धुलता।"

जो दारा की गित से परिचित हैं, जो जानते हैं कि सन् १८५० के बलवे में शाही ख़ानदान के लेगों ने उच्छित्र होने के पहले उसी मक्बरे में पनाह ली थी, वे ही ऊपर की पंक्तियों का पूरा प्रभाव ब्रह्मा कर सकते हैं।

दिल्ली का क़िला हमारे भावुक महाराजकुमार को 'उजड़ा स्वर्ग' दिखाई पड़ा है। उसने उनके हृदय में न जाने कितनी करुण स्मृतियाँ जगाई हैं। दिल्ली के नाम-मात्र के अन्तिम बादशाह बहादुरशाह ने अपना को भपूर्ण दीन जीवन उसी कितों में रोते रोते

बिताया था। इस मौतिक जगत में सुख का कहीं ठिकाना न पाकर वे श्रापना नाम 'ज़फ़र' रख कर किवता के कल्पनालाक में भागा करते थे। पर वहाँ भी उनका रोना न छूटा; वहाँ भी बुरों की जान को वे रोते थे—'ऐसे रोए बुरों की जाँ को हम, रोते रोते उलट गईं आँखें'। उनके सामने ज़ौक और गालिब ऐसे उस्ताद अपने कलाम सुनाते थे। शाहज़ादे की शादी के मौके पर गालिब ने एक 'सेहरा' लिखा था, जिसके किसी वाक्य में ज़ौक ने अपने ऊपर श्राचेप समम्क कर जवाब दिया था। पर शायरी की इस चहल-पहल से बहादुरशाह के आँस् रकने वाले नहीं थे। बहादुरशाह के जीवन के अंतिम दिनों की ओर लेखक ने इस प्रकार गृह संकेत किया है —

"वह उजड़ा स्वर्ग भी काँप उठा अपने उस शूल से। निरन्तर रक्त के आंसू बहाने वाले उस नासूर को निकाल बाहर करने की उस स्वर्ग ने रोंची। परन्तु .....उफ़! वह नासूर स्वर्ग के दिल में ही था; उराको निकाल बाहर करने में स्वर्ग ने अपने हृदय को फेंक दिया। और अपनी मूर्बता पर धुज्ध स्वर्ग जब दर्द के मारे तड़प उठा, तब भूडोल हुआ, अन्धड़ उठा, प्रलय का दश्य प्रस्यध देख पड़ा। पुरानी सत्ता का भवन उह गया, रागय-छपी पृथ्वी फट गई और मध्य-युग उसके अनन्त गर्भ में सर्वदा के लिए विलीन हो गया।"

इस हृदयद्रावक रूपजाल के भीतर कौशलपूर्वक जो घटनाएँ विषी हैं, उनकी स्रोर पाठक का ध्यान जल्दी नहीं जा सकता। वह यह जल्दी नहीं समभ्म सकता कि उजड़े स्वर्ग का कँपना है सन् १८५७ की हलचल का पूर्व से बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुँचना, नासूर हैं बहादुरशाह, नासूर का निकलना है बहादुरशाह का लाल किला छोड़ना श्रीर मूडोल श्रीर श्रन्थड़ हैं दिल्ली पर कृडज़ा करने वाले बलवाइयों के साथ श्रॅंगरेज़ों का घोर युद्ध।

सुल-दुःल की दशाश्रों का प्रत्यत्तीकरण भी इसी रमणीय श्रलंकृत पद्धति पर हुआ है। शाहजहाँ ने यद्यपि अपनी प्रौदावस्था में नई दिल्ली बसाई, पर किले के भीतर मानो वह स्वर्ग का एक संड ही उतार लाया। वह विभृति, वह शोभा, वह सजावट अन्यत्र कहाँ ! उस स्वर्गधाम के प्रमत्त विलास और उन्मत्त जल्लास की यह मत्लक देखिए—

"पर्श्वरों तक पर मस्ती छा जाती थी; वे भी मस उत्तप्त हो जाते थे और उन पत्थरों तक से सुगन्धित जल के फ़ब्बारे छूटने लगते. थे।..... उस स्वर्ग की यह राह! विलासिता विकती थी उस राह में, मादकता की लाली वहां सर्वत्र फैली हुई थी और चिर-संगीत दुःख की भावना तक को धक्के देता था। दुःख, दुःख, ..... उसे तो नौबत के डंके की चोट, मुदें की खाल की विन ही निकाल बाहर करने को पर्याप्त थी। बांस की व बांसुरियाँ—अपना दिल तोड़ तोड़ कर, अपने वक्षःस्थल को छिदवाकर भी मुख का अनुभव करती थीं। उन मदमस्त मतवालों के अधरों का चुम्बन करने को लालायित बांस के उन टुकड़ों की आहों में भी सुमधुर सुखसंगीत ही निकलता था। मुदें भी उस स्वर्ग में पहुँच कर मूल गये अपनी मृत्यु-पीड़ा; उत्लास के मारे फूल कर होल हो गये, और उनके भी रोम-रोम से यही आवाज़ आती थी 'यहीं है, यहीं है'।" व

पतन-काल के ध्वंसकारी आधातों, विपत्ति के मोंकों और मलयंकर मवाहों के उपरान्त सम्पत्ति के जीर्या, शीर्या और जर्जर अवशेषों के बीच मरती हुई कामनाओं, उठती हुई वेदनाओं, उमड़ते हुए आँसुओं, दहफती हुई आहों तथा नैराश्यपूर्या वेबसी, दीनता और उदासी का एक लोक ही अपनी मितभा के बल से महाराजकुमार ने खड़ा कर दिया है। उपर्युक्त स्वर्ग जब उजड़ा है तब इस करुगालोक में परिगात हुआ है। जहाँ शाहजहाँ ने वह स्वर्ग बसाया था, वहीं अन्त में उसके घराने मर के लिए एक

१ त्रगर फ़िरदीस वर रूए ज़मीनस्त । इमीनस्तो इमीनस्तो इमीनस्त ।

छे।टा-सा नरक तेयार है। गया, जिसके बाहर वह कभी निकल न सका। इस नरक को अपने गर्भ के भीतर रग्व कर स्वर्ग अपना वह रूप-रंग कब तक बनाए रख सकता था? शाहजहाँ की दृष्टि जबर्दस्ती हृटा दी जाने से और औरंगज़ेब के मूल कर भी उसकी और न जाने से, उसका रंग फीका पड़ गया और धीरे धीरे उड़ने लगा। यह तो हुई बाहर की दशा। उस स्वर्ग के अन्त-र्जगत् में भी, मानस-प्रदेश में भी, कई खंड ऐसे थे जो एक दम रूखे-सूखे थे, जिनमें सरसता का नाम न था। बहुत-से प्राणी अत्यन्त नीरस जीवन व्यतीत करते थे --

मुग़ल बादराहों के अन्तःपुर में शाहजादियों का एमा ही दबाया हुआ जीवन था। न उनमें यावन का उल्लास उठने पाता था, न प्रेम का आलंबन खड़ा होने पाता था। विवाह भला उनका किसके साथ हो सकता था? जहानआरा के अंतिम श्वासों से आवाज आती थी—

"नहीं, नहीं ! मेरी क्षत्र पर पत्थर न रखना ।... ... इस उत्तत छाती पर रह कर उस वेसारे पत्थर की क्या दशा होगी ?"

उन शाहज़ादियों की कबों के भीतर पड़े कंकाल सुख को एक दुराशा मात्र बता रहे हैं। महाराजकुमार को इन कंकालों के गड़े दु:स जगत् के सारे वर्तमान दु:सों के बीज जान पड़े हैं। उन्होंने मनुष्यताके इतिहास में दु:स की एक अखंड परम्परा का सान्ता-कार किया है, तभी वे कहते हैं—- "इन कंकालों के दुःख से ही विश्व-वेदना का उद्भव होता है और उन्हीं के निक्वासों से मंसार की दुःखमयी भावना उद्गभूत होता है।"

श्रीरङ्गज़ंब के पीछे मुग़ल सल्तनत के ज़वाल का परवाना लिए मुहम्मदशाह श्रीर शाहत्र्यालम ऐसे बादशाह श्राते हैं। मुह-म्मदशाह ने उस स्वर्ग में पुराना रंग लाने का प्रयत्न किया श्रीर 'रंगीले' कहलाए। एकाएक नादिरशाह हूट पड़ा श्रीर स्वर्ग को लूट कर तथा दिल्ली की पूरी दुर्दशा करके चल दिया। स्वर्ग के निवासियों की क्या दशा हुई ?—

"उनकी गत्ता की जंगली अफ्रमानों ने ठुकराया, उनके ताज और तहत को रैंद कर ईरान के गर्झारये ने दिल्लीखर की प्रजा का भेड़-वकरियों की तरह संहार किया।…. और यह सब देख कर भी स्वर्ग की आत्मा अवि-चलित रही।"

मुहम्मद्रशाह स्वर्ग-सुख-भोग की वासना मन में जगाते तो रहे पर 'श्रशवतों की सत्ता की ऐं.ठ' स्वर्ग की मरम्मत कहाँ तक कर सकती थी ' उसका उजड़ना तो श्रारम्भ हो गया था। श्रामे चल कर शाहश्रालम की श्रांखें यह ध्वंस न देख सकीं, फूट गईं। श्रव उतने ऊँचे उत्थान का उतना ही गहरा पतन सामने श्राया।

दिल्ली के किले में दीवान-ख़ास के पास एक द्वार पर एक तराज़ बना हुआ है जिसे 'अदल का मीज़ान' या न्यायतुला कहते हैं। उस स्वर्ग में श्रब तक जो सुख उठाया गया था, उसका भार श्रब बहुत हो गया था, सुख का पलड़ा बहुत ही नीचे सुक गया था। श्रतः दूसरे पलड़े पर काँटे की तोल उतने ही दुःख का रखा जाना दैव को श्रावश्यक प्रतीत हुआ—

''उस स्वर्ग की वह न्यायतुला स्वर्ग के उस महान भार की न सह सकी।

अपनी न्यायतुला कहीं नष्ट न हो जाय इसी विचार ने उस महान् शहर तुलाधारी ने सुख-दुःख का समतोल करने की सं।ची। स्वर्ग के सुख के सामने तुलने की दुःख का सागर उमद पड़ा।"

दिल्ली के किले के भीतर भर के बादशाह बहादुरशाह किस प्रकार उस सागर में बहे और बर्मा के किनारे जा लगे, यह दुःख भरी कहानी इतिहास के पन्नों में टॅकी हुई है। वह घोर अधःपतन, भीषण विप्लव और दारुण दुर्विपाक दिगन्तन्यापी स्वरूप में सामने लाया गया है। इस स्वरूप की खड़ा करने में प्रकृति की सारी ध्वंसकारिणी शक्तियाँ, भूतों के सारे कगल वेग तथा मानसलोक के सारे लोभ, सारी व्याकुलता, सारे उद्देग, सारी विह्नलता और सारी उदासी काम में लाई गई है—

ः बहादुरशाह का लाल किला छोड़ना इतिहास की एक अत्यंत मार्मिक घटना है। महाराजकुमार की अध्यवसान-आरोपमयी अलं-कृत शैली मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करने की कितनी शक्ति रखती है यह जैसे सर्वत्र वैसे ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है—

'''सूरज निकला। ····· अन्धड़ बढ़ रहा था, दुर्दिन के संब लक्षण पूर्णतया दिखाई दे रहे थे, भाग्याकाक्ष दुर्भाग्यस्मी बादलों से छा रहा था; ·····वह दिया, स्वर्गीय स्नेह की वह आन्तम ली फिलमिला कर सुफ गई; और तब , ... उस वंश की आशाओं का, उस माम्राज्य के मुट्ठी भर अवशेषों का, अकवर और शाहजहां के वंशजों की अन्तिम सत्ता का जनाज़ा उस स्वर्ग से निकला। 'रो रो कर आसमान ने सर्वत्र आंसू के ओसकण विखेरे थे, इस कठोर-हृदया पृथ्वी को भी आहीं के छुहरे में राह स्फ़ती न थी। परन्तु ......विपत्तियों का मारा, जीवन-यात्रा का वह थका हुआ पथिक, सितम पर सितम सह कर भी मुगलों की रात्ता तथा उनके अस्तित्व के जनाज़े को उठाये, अपने भग्न हृदय को समेटे चला जा रहा था।"

'नेबसी का मज़ार'—'जीवित समाधि'—वना हुआ बादशाह उसी स्वर्ग के प्रतिवेशी नरक में—हुमायूँ के मक़बरे में पनाह लेता है। फिर वहाँ से केंद्र होकर बर्मा जाता है—

"नरक! दुःख का वह आगार भी बेबसी के इस मज़ार को देखकर रो पड़ा। ..... वहीं उस नरक में, अकवर की प्यारी राना पृथ्वी में समा गई, जहाँगीर की विलासिता विखर गई, शाहजहां का वेभव जल-भुन कर खाक हो गया, औरज़ केव की कट्टरता मुग्नलों के क्षिर में इब गई और पिछले मुग्नलों की असमर्थता भी न जाने कहाँ खो गई। लोहा बजा कर दिल्ली पर अधिकार करने वाले लोहा खड़खड़ाते हुए दिल्ली से निकले; लोहा लेकर वे आए थे, लोहा पहने वहाँ से गए।"

मुग़ल सम्राटों की विपत्ति श्रीर नाश की उसी रंगभूमि पर, हुमायूँ के उसी नरक-रूप मक़बरे के पास दुःख से जर्जर बहादुरशाह के सामने उनके बेटे श्रीर दो पोते हूँ ह कर लाए गये श्रीर गोली से मार दिए गये ! तड़प तड़प कर उस श्रमांगे बुड्ढे के सामने उन्होंने प्राण छोड़े—

"दिल्लों के अन्तिम मुगल सम्राट् की एकमात्र आशाएँ रक्तरंजित हो कर पड़ी थीं। कुचलों जाने पर उनका लोथड़ा खून से शरानीर खंड खंड हो कर पड़ा था; और उन भग्नाशाओं के बान तक मुगलों के उस भीपण दुर्भाग्य पर खून के दो आँसू बहाए बिना न रह सके।..... बहादुर नरक में भी

छुट गया। वहा उसने अपने हटे दिल को भी कुनला जाते देखा, उस हदय की गम्भीर दगरों की खोज होते देखी, और अपने दिल के उन दुकरों के समाग द्वारा ठुकराया जाते देखा।"

अपने वंश का नाश अपनी आँखों के सामने देख कर बहा-दुरशाह क़ैद होकर दिल्ली से निकले, हिन्दुस्तान से निकले और वर्मा पहुँचा दिए गए जहाँ मंगोल ढाँने के पीले रंग के लोग और पीले वस्त्र लपेटे मिक्खु ही मिक्खु दिखाई देते थे। भीतर मरी हुई आशा की पीली मुर्दनी छाई हुई थी; बाहर भी सब पीला ही पीला दिखाई देता था। अन्तर्जगत् और बाह्य जगत् का केसा अनुद्धा सामंजस्य नीचे दिखाया गया है -

"अब तो अपनी आशा के एकमात्र गहारे को भी अपनी ख़ली आंकों मां होते देख कर उसे आशा की स्रत तो त्या उसके नाम ने ख़णा हो गई।
.....हम भारत से उराने मुख मीठ, लिया। उसे अब निराशा का पीलिया हो गया; और तब वह पहुँचा उम देश में जह। राब कुछ पीला ही पीला ढेम्न पड़ता था। नर-नारी भी पीत वर्ण की चादर ही ओंढे नहीं फिरने थे किन्तु स्वयं भी उस पीत वर्ण में ही शराबोर थे। निराशा के उस पुनले ने निराशा पूर्ण दंश की उस एकान्त अँधेरी सुनसान रात्रि में ही अन्तिम सारों तें तें ही।"

उस स्वर्ग की—- लाल किले के भीतर के महलों की—सम्राटों की प्रेयसी उस दिल्ली की क्या दशा हुई क्या यह भी बताने की बात है ? वह ध्वस्त हो गया। यमुना भी किले को छोड़ कर हट गई। संगमर्गर के महलों के भीतर यमुना का जो जल बहा करता था वह भी बंद हो गया। महरें सूखी पड़ी हैं—

"स्वर्ग उजड़ गया और दुर्माग्य के उस अन्धड़ ने उनके टूटे दिल की न जान कहाँ फेंक दिया। उस नमन का वह युलयुल रो-चीम्ब कर, तड़फड़ा का न जाने कहाँ उड गया।"……"यमुना के प्रवाह का मार्ग भी बदला। उम स्वर्ग को, स्वर्ग के उम शव को, छोड़ कर वह चल दी, और अपने इस वियोग पर वह जी भर कर रोडें; किन्तु उसके उन आँसुओं को, स्वर्ग के प्रति उमके इस स्नेह को स्वर्ग के दुर्भाग्य ने सुखा दिया; उस नहर-इ-बहिस्त ने भी स्वर्ग की धमनियों में बहना छोड़ दिया। .... स्वर्ग भी खंड खंड हो गया, उमकी भाग्य लक्ष्मी वहीं उन्हीं खँडहरों में दव कर मर गई।"

अब तो किले की दीवारों के भीतर उस स्वर्ग का खंडहर ही रह गया है, जिसके बीच खड़े दशक का हृदय उसकी अतीव सर्जीवता, सुपमा और सरसता की स्मृति-स्वरूप कल्पना में प्रवृत्त होता है—

"भारतीय सम्राटों की असूर्यग्रस्या प्रेयसी का वह अस्थिपंजर दर्शकों के लिए देखने की एक वस्तु हो गया है। दो आने में ही हो जाती है राज्यश्री की उस लाहिली, शाहजहां की नवोढ़ा के उस मुकोमल शरीर के रहे-सहे अवशेषों की रौर! उम उजड़े स्वर्ग को, उस अस्थिपंजर को देख कर रांसार आक्वर्यविकत हो जाता है,.....क्वेत हिंड्यों के उन डुकड़ों में मुकोमलता का अनुभव करता है; उन सड़े-गले, रहे-सहे, ळाळ-ळाळ मांसपिंडों में उसे मस्ती की मादक गन्ध आती जान पड़ती हैं। उम शान्त निरतब्धता में उस मृत स्वर्ग के दिल की धड़कन मुनने का वह प्रयक्ष करता है; उस जीवन-रहित स्थान में रस की सरराता का स्वाद उसे आता है; उस अँधेरे खँडहर में कोहनूर की ज्योति फैली हुई जान पड़ती है।"

ध्यान देने की बात यह है कि महाराजकुमार ने आरोप और अध्यवसान की अलंकत पद्धित का कितना प्रगल्भ और प्रचुर प्रयोग किया है; फिर भी उसके द्वारा सर्वत्र अनुभूति के तीन और मर्मस्पर्शी स्वरूप का ही उद्घाटन होता है। मार्मिकता का साथ छोड़ कर वह अलग ही अपना वैचित्र्य दिखाती कहीं नहीं जान पड़ती। कहीं कहीं बहुत ही अनुद्री सूम्फ, बहुत ही सुन्दर उद्मा-वना है, पर वह कलाबाज़ी नहीं है, माव-प्रेरित प्रतीति की भालक है। श्रागरे श्रोर दिल्ली के कुछ उजड़े हुए महल श्रभी खड़े हैं। जब उगते हुए सूर्य की श्ररुण प्रभा उन पर पड़ती है, या निर्मल चाँदनी उनमें छिटकती है, तब मानो उन जगमगातें दिनों की, प्रेम के उस उद्दीपित जीवन की स्मृति उनमें जग पड़ती है। इसी प्रकार सूर्य जब श्रपना प्रखर प्रकाश उन पर डालता है, तब मानो उनके पूर्व प्रताप की स्मृति श्रपना स्वरूप भलकाती है—

"प्रातःकाल बालसूर्य की आशामयी किरणें जब उस रक्तवर्ण किले पर गिरती हैं तब वह चाँक उठता है। उस स्वर्ण प्रभात में वह भूल जाता है कि अब उसके उन गौरवपूर्ण दिनों का अन्त हो गया है, और एक बार पुनः पूर्णतया कान्तियुक्त हो जाता है।" " " हिंडुयों का वह देर! वे क्वेत पत्थर! " जब सूरज चमकता है और उस कंकाल की हड्डी हड्डी को करों से छूकर अपने प्रकाश द्वारा आलोकित करता है, तब वे पत्थर अपने पुराने प्रताप को गाद कर तपतपा जाते हैं। " " राहिन में चाँद को देखकर उन्हें सुध आ जाती है अपने उस प्यारे प्रेमी की, और मिलन की सुखद घड़ियों की स्मृतियाँ पुनः उठ खड़ी होती हैं।"

शाहजहाँ श्रपनी नई बसाई प्यारी दिल्ली में प्रवेश करने यमुना के उस पार से श्रा रहा है। यमुना के काले जल में किले की लाल दीवार श्रीर उसके ऊपर उठे हुए संगमर्गर के सफेद महलों की परखाहीं पड़ रही है। इन तीनों रंगों में हमारे भावुक महाराजकुमार को मुगल साम्राज्य की या दिल्ली की तीनों दशाश्रों. का श्रामास इस मकार दिखलाई पड़ता है—

"एकबारगी यसुना त्रिकाल-सम्बन्धी दश्यों की त्रिवेणी बन गई, उत्थान की खाली, प्रताप का उजेला तथा अवसान की कालिमा, तीनों का सम्मिलित प्रतिबिक्त उस महानदी में देख पढ़ता था।"

जीवन-दशा के चित्रण के लिए कई स्थलों पर प्रकृति के

नाना रूपों को लेकर बड़ी सुन्दर हेत्र्प्रेन्नाएँ मिलती हैं। जहाँगीर श्रोर श्रनारकली के प्रेम का दुःखपूर्ण श्रन्त हुआ, यह इतिहास बतलाता है। वह विशाल और उज्ज्वल प्रेम मानो समस्त प्रकृति की शक्तियों से देखा न गया। सब-की-सब उसे ध्वस्त करने पर उद्यत हो गई—

"आह ! यह मुख उनसे देखा न गया । अनारकली को खिलते देखकर चांद जल उठा, उस ईप्यांग्नि में वह दिन दिन क्षीण होने लगा । उपा ने अनार-कली की मस्ती से भरी अलसाई हुई उन अधखुली पलकों को देखा और कोध के मारे उसकी आंख लाल लाल हो गई । गोधूली ने इस अपूर्व मुखद मिलन को देखा और अपने अचिरस्थायी मिलन को याद कर इसने अपने मुख पर निराशा का काला घूँघट खींच लिया।"

महाराजकुमार के ये सब निबन्ध भावात्मक हैं यह तो स्पष्ट है। भावात्मक निबन्धों की दो शिलियाँ देखी जाती हैं—धारा-शैली श्रीर तरंग-शैली। इन निबन्धों की तरंग-शैली है जिसे विद्येप-शैली भी कह सकते हैं। यह भावाकुलता की उखड़ी-पुखड़ी शैली है। इसमें भावना लगातार एक ही भूमि पर समगति से नहीं चलती रहती; कभी इस वस्तु को, कभी उस वस्तु को पकड़ कर उठा करती है। इस उठान को व्यक्त करने के लिए भाषा का चढ़ाव-उतार अपेक्तित होता है। हृदय कहीं वेग से उमड़ उठता है, कहीं वेग को न सँभाल सकने के कारण शिथिल पड़ जाता है, कहीं एकबारगी स्तब्ध हो जाता है। ये सब वातें भाषा में भालकनी चाहिए। 'शेप स्मृतियाँ' जिस शैली पर लिखी गई उसमें इन सब बातों की पूरी भालक है। कहीं कुछ दूर तक सम्बद्ध और बीच-बीच में उखड़े हुए वाक्य, कहीं छूटे हुए श्रन्य स्थल, कहीं श्रधूरे

छुटे प्रसंग, कहीं वाक्य के किसी मर्भस्पशा शब्द की आवृत्ति, ये सब लक्त्रण भावाकुल मनोवृत्ति का आभास देते हैं। इन्हें हम भाषा की भावभंगी कह सकते हैं।

प्रमाव-वृद्धि के लिए वाक्य के पदों का कहाँ कैसा स्थान विप-र्य्यय करना चाहिए, इसकी भी बहुत अच्छी परस्व लेखक महोदय को है जैसे—

"अपनी दशा को देखकर सुध आती है उन्हें उन करोड़ों मनुष्यों की जिनका हृदय, जिनकी भावनाएँ ……..कुचली गई थीं।"

भावात्मक लेखों में शब्द की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। तक्त् एक द्वारा वाग्वैचिन्य का सुन्दर और आकर्षक विधान प्रस्तुत पुस्तक में जगह जगह मिलता है, जिससे भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार प्रकट होता है। काव्य तथा भावप्रधान गद्य में आजकल लक्त् एता का पूरा सहारा लिया जाता है। आधुनिक अभिव्यंजना प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके द्वारा हमारी भाषा में बहुत-कुछ नई लचक, नया रंग और नया बल आया है। लाक्तिएक प्रयोग बहुत-से तथ्यों का मूर्त रूप में प्रत्यचीकरण करते हैं जो अधिक प्रभावपूर्ण और मर्मस्पर्श होते हैं। पर जैसे और सब बातों में वैसे ही इसमें भी अति से बचने की आवश्यकता होती है। वाच्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ कई पत्तों से अच्छा सामंजस्य देख कर तथा अक्ति की अर्थ-व्यंजकता और उसके मार्मिक प्रभाव को नाप-जाख कर ही कुशल लेखक चलते हैं। 'शेष स्मृतियां' पढ़ कर यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराजकुमार इसी निपुण्ता के साथ चले हैं।

प्रस्तुत निबन्धों में जड़ वस्तुत्रों में मानुषी मजीवता का त्रारोप हमें बराबर मिलता है। श्राधुनिक किवता तो श्रिक्त प्रकृति के नाना दृश्यों को भी नर-प्रकृति के भीतरी-बाहरी रूप-रंग में देखा करती है। पर प्रकृति को सदा इसी सकुश्चित रूप में देखना व्यापक अनुभूति वालों को खटकता है। पर महाराजकुमार ने मानुषी सजीवता का जो श्रारोप किया है वह खटकने वाला नहीं है। इसका कारण है। श्रापने जो विषय लिए हैं वे मनुष्य की कृतिया है। उनके रूप भानुष्य के दिए हुए रूप हैं। वे मानव जीवन के साथ सम्बद्ध हैं। उनकी श्रतीत शोभा, कान्ति, चमक-दमक इत्यादि कुछ मनुष्यों की गुख-समृद्धि के श्रंग हैं। इसी प्रकार उनकी वर्त्तमान हीन दशा उन मनुष्यों की हीन दशा के श्रंग हैं। उनकी भावना के साथ मनुष्य के सुख, उल्लास और विलास की श्रनुभूति तथा दु:ख, दैन्य श्रोर नैराश्य की वेदना लगी हुई है।

"शाहजहाँ बेक्स बैठा रो रहा था। अफ्ने प्रेम को अपनी आँखीं के रामिने उसने मिट्टी मैं मिलते देखा। और तब ..... उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर अपनी प्रेमसी पर भी पत्थर जड़ दिये।"

'पत्थर रखना' एक श्रोर तो लाज्ज्ञिशिक है, दूसरी श्रोर प्रस्तुत। दोनों का कैसा मार्मिक मेल यहाँ घटा है।

"जस नरक के वे कठोर पत्थर, अभागों के इटे दिलों के वे घनीभूत पुंज भी रो पड़े।" इसमें भीतर श्रीर बाहर की बिम्ब-प्रतिबिम्ब स्थिति दिखाई गई है।

मूर्त रूप खड़ा करने के लिए जिस प्रकार माववाचक शब्दों के स्थान पर कुछ वस्तुवाचक शब्द रखे जाते हैं, उसी प्रकार कमी

कमी लोकसामान्य व्यापक भावना उपस्थित करने के लिए व्यक्ति-वाचक या वस्तुवाचक शब्दों के स्थान पर उपादान लक्त्त्गा के बल पर भाववाचक शब्द भी रखे जाते हैं। इस युक्ति से जो तथ्य रखा जाता है वह बहुत भव्य, विशाल और गंभीर होकर सामने श्राता है। इस युक्ति का श्रवलंबन हमें बहुत जगह मिलता हैं जैसे—

"तपस्या के चरणों में राज्यश्री ने प्रणाम किया।"

"दिल्लो के उस स्वर्ग की मस्तो गळी-गळी भटकती फिरी, मादकता हिंजड़ों के पैरों में लोटने लगी, विलासिता सुद्खोर वनियों के हाथ विकी ।"

जड़ में सजीवता के आरोप के थोड़े-से सुन्दर उदाहरण लीजिए---

''उन श्वेत पत्थरों में से आवाज आती है—'आज भी मुझे उसकी स्मृति है'।''

"उन पहािं में मस्ती फूट पड़ी, उनके भी उन ऊबड़-खाबड़ कटोर शुष्क कपोलों पर यौवन की ठाली भलकने लगी।"

"वे भी दिन थे जब पत्थरों तक में शैवन फूट निकला था। जब बहुमृत्य रंगिबरंगे पुन्दर रत्न भी जन कठोर निजीव पत्थरों ते चिपटने को दौड़ पड़े .....और चाँदी-सोने ने भी जब उनसे लिपटकर गौरव का अनुभव किया था। .....उन देवेत पत्थरों में भी वासना और आकांक्षाओं की रंग-बिरंगी भावनाएँ मलकती थीं। उन सुन्दर सुद्धौल पत्थरों के वे आभूषण, वे सच्चे सुक्तेमल सुगन्धित पुष्प भी उनसे चिपट कर भूल गए अपना अस्तित्व; उनके प्रेम में पत्थर हो गये।"

"हाँ! स्वर्ग ही तो था; पशु-पक्षी भी अनजान में जो वहां पहुँच गये, तो वे भी मस्ती में बुत हो गए और स्वर्ग में ही रम गए। वे ही सुन्दर मधूर जो अपनी सुन्दरता का भार समेटे पीठ पर लादे फिरते हैं, काली घटा को देख उल्लास के मारे चीखते हैं, हरे हरे मैदानों पर स्वच्छन्द विचरते हैं....वे ही भावुक लेखक की कुछ रमणीय श्रीर श्रन्ही उक्तियाँ नीचे दी जाती हैं—

"वह प्यारा। हृदय प्रेम-जल की खोज में निकला ।..... जीवन-प्रभात में ओस-रूपी स्वर्गीय प्रेमकणों को बटोरने के लिए वह पुष्प खिल उठा, पँखु-हियाँ अलग अलग हो गईं।" इसमें प्रेम-वासना-पूर्ण हृद्य की प्रफु-ल्लता का कैसा सुन्दर संकेत है।

कहीं कहीं महाराजकुमार ने भावना के स्वरूप की बहुत सूत्तम श्रौर सच्ची परस्त का परिचय दिया है। किसी प्राचीन स्थान पर पहुँचने पर उस स्थान से सम्बन्ध रखने वाले श्रतीत दृश्य कल्पना में खड़े होने लगते हैं; श्रतीत काल के व्यक्ति सामने चलते-फिरते-से जान पड़ने लगते हैं। यदि सन्नाटा श्रौर श्रॅभेरा हुआ, वर्तमान काल के रूप-व्यापार सामने न श्राये तो यह कल्पना कुछ देर बनी रहती है। वर्तमान काल के रूप-व्यापार श्रॉखों के सामने स्पष्ट होते ही उसमें बाधा पड़ती है, उसका मंग हो जाता है। रात के सन्नाटे श्रौर श्रॅभेरे में मूतकाल का परदा उठ-सा जाता है; दिन के प्रकाश में मानो फिर काला परदा पड़ जाता है श्रौर मूतकाल के प्राची दृष्टि से श्रम्तिर्हित हो जाते हैं—

''उस सुनसान परित्यक्त मद्दल में रात्रि के समय सुन पड़ती हैं ठल्लास-

पूर्ण हास्य तथा विपादमय करूण क्रन्दन की प्रति विनयों। वे अशांत आत्माएँ आज भी उन वैभवहीन खँडहरों में घूमती हैं। ..... किन्तु जब धीरे धीरे पूर्व में अरूण की लाली देख पड़ती हैं, आरामान पर स्वच्छ नीला परदा पड़ने लगता है, तब पुतः इन महलों में वही सजादा छा जाता है। ''

साहित्य-समीन्तकों का कहना है कि कि जिस न्त्रण श्रनुभव करता है उस न्त्रण में तो लिखता नहीं। पीछे कालान्तर में स्मृति के श्राधार पर वह श्रपनी भावना व्यक्त करता है, जो कुछ-न-कुछ विकृत श्रवश्य हो जाती है। इस बात का उल्लेख भी एक स्थल पर इस प्रकार मिलता है—

"आधुनिक लेखक तो क्या, उस स्वान के दर्शक भी, उसका पूरा पूरा जीता जागता बुत्तान्त नहीं लिख सके। जिस किमी ने स्वयं यह स्ना देगा था, उसे ऐत्वर्य और विलास के उस उन्मादक दृश्य ने उन्मत कर दिया। ... और जब नशा उतसा, कुछ होशा हुआ, तब नशे की खुमारी के कारण लेखक की लेखनी में वह चंचलता, मादकता तथा स्फूर्ति न रही, जिनके बिना उस वर्णन में कोई भी आकर्षण या जीवन नहीं रहता है।"

मैं तो श्राश्चर्यपूर्वक देखता हूँ कि श्रापकी लेखनी में वही चंचलता, वही मांदकता, वही स्फूर्ति है जो श्रापकी भावना में उस समय रही होगी। जब श्राप उन पुराने खँडहरों पर खड़े रहे होंगे।

श्रपनी चिर-पोषित श्रीर लालित भावनाश्रों को हृदय से निकाल कर इस बेटन संसार के सामने रखते हुए श्रापको कुछ मोह हुश्रा है; श्राप कुछ हिचके भी हैं—

"हाँ ! अपने भावों को लुउने निकला हूँ, परन्तु किस दिल से उन्हें कहूँ कि जाओं । यह सत्य है कि ये रही-सही स्मृतियाँ . दिल में बहुत दर्द पैदा करती हैं, फिर भी वे अपनी वस्तु रही हैं । अपनी प्यारी वस्तु को बिदा देते ... . आज खेद अवस्थ होता है । . . . . आनता हूँ कि वे पराए ही चुके हैं। फिर भी उनको सर्वदा के लिए बिदा करते दो आँस् इलक पड़ते हैं। परन्तु आज सबसे अधिक भविष्य की चिन्ता सता रही है। अपने स्वप्नलोक के अवशेष—के भग्नावशेप ही क्यों न हों, हैं तो मेरे कल्पनालोक के खँडहर—मेरे हृद्य के वे सुकोमल भाव, आज ने निराश्रय इस कठोर भौतिक जगत् में—इस कठोर लोक में जहाँ मानवीय भावों का कोई खयाल नहीं करता, मानवीय इच्छाओं तथा आफांशाओं का उपहास करना एक स्वाभाविक बात है।"

महाराजकुमार निश्चिन्त रहें। उनके इन धुकुमार भावों को कठोर संसार की ज़रा भी ठेस न लगेगी। ये हृदय के मर्मस्थल से निकले हैं और सहृदयों के शिरीप-कोमल अन्तस्तल में सीधे जाकर खुलपूर्वक आसन जमायेंगे।

दुर्गाकुण्ड, काशी • २६-७-१९३८ }

रामचन्द्र शुक्ल

शेष स्मृतियाँ

## शेष स्मृतियाँ

स्मृतियाँ, स्मृतियाँ, ...... उन गये-बीते दिनों की स्मृतियाँ, उन मरतानी घड़ियों की याद, उस दीवाने जीवन के वे एकमान्न अवशेष, .....और उन अवशेषों के भी 'नंपावशेष, विस्मृति के काले पट पर भी विद्युप्त न हो गकनेवाली स्मृतियाँ ....। उनमें कितनी मादकता भरी होती है, कितनी क्षप्तक का उनमें अनुभव होता है, कितना दर्द वहाँ बिखरा पड़ा होता है! सुख और दुःख का यह अनोखा सम्मिश्रण ..... उल्लास और आहं, विलास और दर्द की टीस, ऐश्वर्य तथा दारिव्रथ का भीषण अष्टहास .....आह! कितने निःश्वास, कितनी उसारें निकली पड़ती हैं। वे ही दो आँखें और उन्हीं में सुख और दुःख के वे आँसू....।

परन्तु जीवन, मनुष्य का बीता हुआ जीवन · · · · · वह तो एक स्मृति है — समय द्वारा भगन, मुख-दुःख द्वारा जर्जरित तथा मानवीय आकांक्षाओं और भावनाओं द्वारा छिन्न-भिन्न प्रासाद का एक करुणापूर्ण अवशेष हैं। और ऐसे अवशेषों पर बहता है समय का निस्सीम प्रवाह—प्रति दिन लहरें उठती हैं, ज्वार बढ़ता जाता है और मानव-जीवन के वे अवशेष, जलमगन खण्डहर, संसार की आँखों से छप्त पानी में ही अनायास गल-गलकर नष्ट हो जाते हैं, और · · · · · उनके स्थान पर रह जाती है स्मृतियों की मुद्री भर मिट्टी।

िकन्तु उस मिट्टो में भी जीवन होता है; भावनाएँ और वासनाएँ उसे उदीप्त करती हैं; विस्मृति की शीतलता उसे शान्त करती हैं, और मुख-दु:स्व का भीषण अन्धड़ उन जीवन-कर्णों को विखेरकर पुनः शान्त हो जाता है। उन स्मृति-कर्णों की उपेक्षा कर, उन्हें विस्थेर कर, उन्हें विनष्ट कर, समय

ज्ञान्ति का निःस्वास लेता है ; किन्तु वे कण उन स्मृतियों पर बहाये गये गुल-तुःख के अशु-वारि से पुनः अञ्ज्ञारित होने हैं, उन नव-अञ्ज्ञारित कणों के आधार पर उठता है एक स्वप्नलोक और एक बार पुनः हम उन बीत दिनों की मादकता और कसक में डूबने उत्तराते हैं।

रामय ने उपेक्षा की मनुष्य की, उसके जीवन के रफ्रमंच पर विस्मृति का प्रवाह वहा दिया, परन्तु उरा प्रवाह के नीचे दबा हुआ भी वह अश्रुपूर्ण, जीवन मानवीय जीवन को बनाये रखता है। रामय मनुष्य की इन्छाओं, आकांक्षाओं, उसके उस तइपते हुए हृदय तथा महत्त्वाकांक्षापूर्ण मस्तिष्क को नष्ट कर राका, किन्तु विस्मृति के उरा जीवनलोक में आज भी विनारती हैं उन गये-वीत दिनों की सुधियाँ। जीवन को नष्ट कर राकने पर भी रामय स्मृतियों के सीन्दर्य तथा मनुष्य के भोलेपन के मुख्यं में आ गया। सुन्दरता, अकृत्रिम सुन्दरता और वह नेसिंगक भोलापन अपनी कठोरता की, अपने प्रत्यांकारी स्वभाव को, और उस स्वप्नलोक में विचरकर वह स्वयं एक स्मृति वन गया।

## × × ×

स्मृतियाँ, मनुष्य के स्वप्नलोक के, उसके उन सुखपूर्ण दिनों के भग्नावशेष हैं। इस भूलांक पर अवतरित होकर भी मनुष्य नहीं भूल सकता है उस सुन्दर स्वर्गीय स्वप्नलोक को। वह मृगतृष्णा, उस विद्युद्ध कल्पनालोक में विकरण करने की वह इन्छा—जीवन भर दौड़ता है मनुष्य उस अदम्य इन्छा को तृप्त करने के लिए .....किन्तु स्वप्नलोक, .....वह तो मनुष्य से दूर खिचता ही जाता है, और उसका वह मनाहारी आकर्षक हस्य मुलावा दे-देकर ले जाता है मनुष्य को उस स्थान पर जहाँ वह स्वर्ग, कल्पना का स्वर्ग स्थायी नहीं हो सकता है। वह अचिरस्थायी स्वर्ग भंग होकर मनुष्य को आहत कर उसे भी नष्ट कर देता है।

किन्तु उस स्वप्नलोक में, भावनाओं के उस स्वर्ग में एक आकर्षण है, एक मनमोहक जाद् है, जो मनुष्य को अपनी ओर बरबस खींचे जाता है। और उस स्वप्नलोक की वे स्मृतियां, उसकी वह दुःखद करुण कहानी, उसके भग्न होने की वह व्यथापूर्ण कथा,.....उसकी असारता को जानते हुए भी मतुष्य उसी ओर खिंचा चला जाता है।

वे स्मृतियां, भग्नाशाओं के वे अवशेष ...... कितने उन्मादक होते हैं १ प्रेम की उस करण कहानी को देखकर न जाने क्यों आंखों में आंस् भर आते हैं। और उन भग्न खण्डहरों में घूमते-घूमते दिल में तूफ़ान उठता है, दो आहें निकल पड़तीं हैं, उराखें भर जाती हैं, आंसू ढलक पड़ते हैं और .....। उफ़! इन खण्डहरों में भी जाबू भरा है; समय को भुलावा देकर, अब वे मनुष्य को भुलावा देने का प्रयत्न करते हैं। भग्न स्वप्नलोक के, दृदे हुए हृदय के, उजड़े स्वर्ग के उन खण्डहरों ने भी एक नये मानवीय कत्यनालोक की स्विष्ठ की। हृदय तड़पता है, मस्तिष्क पर बेहोशी छा जाती है, स्मृतियों का बवण्डर उठता है, भावों का प्रवाह उमड़ पड़ता है, आंखें डबडबाकर अन्धी हो जाती हैं, और अब ..... विस्पृत की वह मादक मिद्रा पीकर .....नहीं रामक पड़ता है कि किथर बहा जा रहा हूँ। धमनियों में कम्पन हो रहा है, दिल घड़कता है, मस्तिष्क में एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव होता है ....। पागलपन १ मरती १ दीवानापन १ कुछ भी रामक में नहीं आता है कि क्या हो गया मुझे १ और कहाँ १ किथर ? .....यहाँ तो कुछ भी नहीं सूक्त पड़ता।

परन्तु ...... अरे ! धीरे-धीरे उठ रही है विस्पृति की वह काली गविनका, धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है भूत को वर्त्तमान से विलग करनेवाला वह कुहरा। देखता हूँ इन करण स्मृतियों के वे मस्ताने दिन, उनका वह उत्थान और उन्हीं का यह अन्त। इठलाते हुए नवयुवा साम्राज्य के युवा सम्राट् अकवर का वह मदभरा छलकता हुआ यौवन, वह मस्तानी अदा—पागल यह देती है अब भी उसकी स्मृति। संसार पड़ा लोट रहा था उसके चरणों में, यौवन-साक्षी मिद्रा का प्याला भर रहा था, राज्यश्री उसके सम्मुख उत्य कर रही थी। किन्तु रूठ गया वह प्रेमी अपनी प्रेयसी नगरी से, और सम्बापने में उस नगरी ने विभवा-वंघ पहिन लिया। छटा दिया उसने अपना वह वैभव, दुकड़े-दुकड़े कर डाले अपने रक्षविस्त्र वस्त्र पट, चीर डाला अपना वक्षःस्थल और अपने मन्न हृदय की अपने प्रेमी के चरणों में चढ़ा कर मृत्यु से आलिंगन

किया। परन्तु उसकी मांग का सिंद्र, राधवावस्था का वह एकमात्र चिन्ह, और उराके मस्ताने यौवन की वह मादकता, आज भी उस भग्न नगरी के व अवशेष उनकी लाली में रँगे हुए हैं।

और तव .....जहांगीर की वह प्रथम प्रेम-कहानी, उस अनारकली का प्रस्फुटन तथा उसका कुचला जाना, विनष्ट किया जाना; न्र्जहाँ की उठती हुई जवानी तथा जहांगीर के टूटे हुए दिल पर निरन्तर किए जाने वाले वे कठोर आधात ....। जहांगीर प्याले पर प्याला ढाल रहा था, किन्तु अपने हृदय की वेदना को, कसक को नहीं भूल सकता था। उनका वह अस्थायी मिलन, बुछ ही दिनों की वे सुखद घड़ियाँ तथा उनका वह चिर-वियोग ....। वे तड़पती हुई आत्माएँ प्रेमसागर में नहाकर भी शान्त नहीं हुई, और आज भी छाती पर पत्थर रखे, अपने अपने विद्रोही हृदयों को दवाए हुए हैं।

चाहजहाँ की वह सुहागरात गुज़र गई आंखों के सामने से। वह प्रथम मिलन, आचा-निराधा के उस कम्पनशील वातावरण में वह सुखपूर्ण रात, ..... छलक पड़ा वह बीवन, बिसर गया वह सुख और निसर गई मस्ताने शौवन की वह लाली—उनने रज़ दिया उसके समस्त जीवन को। किन्तु ..... और ! यह क्या ? लाली का रज़ उड़ता जाता है, वह यौवन छोड़- कर चल देता है, वह मस्ती लौटकर नहीं आती। ज्यों-ज्यों जीवन-अर्क ऊँचा चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों लाली इवेतता में परिवर्तित होती जाती है। और जब छटा वह प्रेमलोक.....ताज सिर पर धरा था, किन्तु डाल दिया उसे प्रेयसी के चरणों में, और छटा दिया अपना रहा-सहा सुख भी। घाहजहां बेबत बँठा रो रहा था। अपने प्रेम को अपनी आँखों के रामने उसने मिट्टी में मिलते देखा। और तब.....उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर अपनी प्रेयसी पर भी पत्थर जड़ दिये।

किन्तु सबसे अधिक मोहक था वह भौतिक स्वर्ग, जिसको जहान के शाह ने बनवाया था, जिसको यमुना ने अपने दिल के पानी से ही नहीं सींचा था, किन्तु जिसे राज्यश्री ने भी अभिसिंखित किया था। वहां ...... रौरभ, सङ्गीत और सौन्दर्य का चिरप्रवाह बहता था, दुःख भूले-भटके भी नहीं आने पाता था। प्रेमरस के व सुन्दर जगमगात हुए, स्फिटिक प्याले, ..... प्याले शताब्दियों तक ढले, उनमें जीवनरस उँडेला गया और वहीं मस्ती का नम्न एय भी हुआ। परन्तु एक दिन मिद्रा की लाली को मानव-फिप्स की लाली ने फीका कर दिया, जीवनरस को सुखान के लिए मृत्यु-स्भी हुलाहल ढला, मस्ती को विनशता ने निकाल वाहर किया, मादकता को करणा ने धकके दिए, और अन्त में उस स्वर्ग ने अपने खण्डहर देखे, वाल्यकाल की चीखें सुनीं, अपने यौवन को सिसकते देखा, बूढ़ों को निःश्वासों की हुताम्नि में रही-सही अपनी मादकता को जल-भुन कर खाक होते देखा। आह! स्वर्ग उजड़ गया, यमुना का प्रेमसोना सूख गया, उसने मुख मोड़ लिया; और उस क्वर्ग के वे देवता, उस सुद्धलोंक के वे उपभोक्ता,—उन खण्डहरों को एक नज़र उंख कर वे भी चल दिए, ..... चल दिए, छोड़ कर चल दिए। स्वर्ग ने दो हिचंकियों में दम तोड़ा, और उस मृत मम्न स्वर्ग को, उस मस्ताने मदमाते स्वर्ग के उस निजीव निक्षेष्ठ शव को देख कर दलक पढ़ दो औस्।

परन्तु मेरा वह स्वप्नलोक, मेरे आञ्चर्य तथा आनन्द की वरत्, अरे ! वह भंग हो गया। स्वप्न में भी भीतिक स्वर्ग को उजड़ते देखा, उसके खण्डहरों का करुणापूर्ण रुदन सुना, उसकी वे मर्माहत निःश्वारी सुनी, और उनके साथ ही में भी रो पड़ा। उजड़ गया है मेरा खप्नलोक, और आज जब होश-सा होता है तो मालूम होता है कि में स्वयं भी छुट चुका हूँ।

उस प्रिय लोक की वे कोमल सुधियाँ, उसके एकमात्र अवशेष, वे सुखद या करुणाजनक स्मृतियाँ—अरे! उन्हें भी लूट ले गया गह कठोर निष्ठर भौतिक जगत । आज तक में स्वप्न देखता था, उगका आनन्द उठाता था, हँराता था, रोता था, सिर पौट कर लोटता था, गिराकता था, किन्तु ये सव भाव मेरे अपने थे। उन्हें में अपने हृदय में, अपने दिल के पहल में, उन्हें अपनी एकमात्र निधि रामझे छिपाए रखता था । कितनी आराधना के बाद उस स्वपन-लोक का आविर्भाव हुआ था, और उस खन्न की देखने में, अपने उस प्यारे ळोक में विचरते-विचरते कितने दिन रात और कितनी रातें दिन हो गई थीं। और इस प्यार से पाले-पोसे गए उस मस्ताने पागलपन के व विचार, उन दिनों के वे भाव जब अनेक बार जी ठलच कर रह जाता था, जब वारानाएँ उद्दाम होने को छटपटाती थीं, जब आकांक्षाएँ मुक्त होने को तड़पती थीं, जब उस स्वप्नलोक में विवर विवर कर में भी उन महान प्रेमियों के प्रेम तथा उनके जीवन के मादक और करुणाजनक दृश्य देखता था, उनके साथ उल्लासपूर्वक कल्लोळ करता था, उन्हीं के दर्द से दुस्ती रोता था, आंसू बहाता था। वे दिन .....अब स्वप्न हो गए ; और उन दिनों की स्मृतियां - उन अनोखे दिनों की एकमात्र यादगार—भी अब मेरी अपनी न रहीं। उस मरती में, उस बेहोशी में में न जाने क्या क्या वक गया—और जो भाव अब तक मेरे हृदय में छिपे पढ़े थे उनको संसार ने जान लिया, उन्हें संसार ने अपना लिया। आज तक मेरे अपने थे वे अब पराए हो गए। आज भी उन्हें पढ़ कर वे ही पुराने दिन याद आ जाते हैं; उस स्वप्नलोक का वह आरम्भ और उसका यह अन्त ! और जब फिर सुध हो जाती है उन दिनों की, तब पुनः मस्ती चढ़ती है या दर्द के मारे कमकता हूँ। परन्तु अब वे पराए हो गए तो रहे-सहे का मोह छोड़ कर धव ग्रस्त सुले हाथों छुटाने निकला हूँ आज।

हाँ ! अपने भावां को छुउने निकला हूँ, परन्तु फिर भी किस दिल से उन्हें कहूँ कि जाओ । बरसों का साथ छुउ रहा है । यह सत्य है कि ये रही-सही स्मृतियाँ अपने भान खन्नलोक की याद दिला कर हदय में दुःख का प्रवाह उमझा देती हैं, वे दिल में बहुत दर्श पैदा काती हैं, फिर भी वे मेरी अपनी वस्तु रही हैं । अपनी प्यारी वस्तु को बिदा दंते, अपने हदय में जिसे एक बार आश्रय दिया था, बढ़े आदर तथा प्रेम से जिसे हदय में छिपाए रखा था, उससे विलगते .....आह ! आज खेद अवश्य होता है !..... जानता हूँ कि व पग ! हो चुके हें, फिर भी आज उनको सर्वदा के लिए बिदा करते दो आंस् ढलक पड़ते हैं । अब किन्हें मे अपनी एकमात्र सम्पत्ति रामझूँगा ? किन्हें अपनी वस्तु जानकर दिल में छिपाए फिहँगा, और संतार से छिपा-छिपा कर एकान्त में उन्हें बार-बार देख कर तथा उन्हें अपने हृदय में स्थित जानकर स्वयं को भाग्यवान व्यक्ति समझूँगा ?

विदा! अलिवदा! अय कहाँ तक यह लाग लपेट १ परन्तु जब जुदा हो रहे हैं, ममता लिपट रही है, बेबसी खड़ी रो रही है, कहणा बेहोश पड़ी रिसक रही है, और .....मेरा दुर्माग्य, वह तो खड़ा मुस्कराता ही जाता है। परन्तु आज तो सबसे अधिक मिवाय की चिन्ता सता रही है। विचार-मात्र से ही दिल दहल उठता है। अपने स्वप्तलोक के अवशेष—वे भगनावशेष ही क्यों न हों, हैं तो मेरे कल्पनालोक के खण्डहर,—मेरे हृदय के वे मुकोमल माव, आज वे निराध्रय इस कठोर भौतिक जगत में—इस कठोर लोक में जहां मानवीय भावों का कोई खयाल नहीं करता, मानवीय इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का उनहास करना एक स्वामाविक वात है, जहां मानवीय हृदय के साथ खेल करने में ही आनन्द आता है, तहपते हुए, आहत हृदय पर चोट करना मनोरखन की एक सामग्री है......ओह! अब आगे कुछ भी नहीं सीच सकता।

बिदा तो दे चुका हूँ, परन्तु उनके आश्रय के लिए किससे कहूँ ? क्या कहूँ ? कुछ कहने से भी क्या होगा ? उनके साथ अब मेरा क्या सम्बन्ध रह गया है ? और जब वे पराए हो चुके हैं.....परन्तु, हाँ ! फिर भी अपनी सिद्च्छाओं को तो उनके साथ इस संसार में भेज सकता हूँ। अधिक नहीं

तो यही सही । सो अब अन्तिम बिदा !

"भवन्तु शुभास्ते पन्थानः"।

"रघुबीर निवास," सीतामक २३ मार्च, १९३४

रघुवीरसिंह

पुनस्यः---

वरस पर वरस बीतते गए; विदा देकर भी में अपनी इन "शेष स्पृतियों" को अपने पास से अलग न कर सका। जी कड़ा कर प्रवल करने पर भी उन्हें संसार में एकाकी विचरने का आदेश न दे सका। और जब संसार ने तकाज़ा किया तो में इनके लिए एक अभिभावक की खोज में निकला। आचार्य-प्रवर पं० रामचन्द्र जी शुकल का में हृदय से अनुप्रहीत हूँ कि उन्होंने अपनी लिखी हुई 'प्रवेशिका' को इनके साथ भेजने का आयोजन कर दिया है। मेरी मानवीय दुर्बलता का लिहाज़ कर पाठकगण इस अवांछनीय देरी के लिए मुझे क्षमा करें, यही एक प्रार्थना है।

"रघुबीर निवास," राीतामऊ ५ मई, १९३९

रघुबीरसिंह

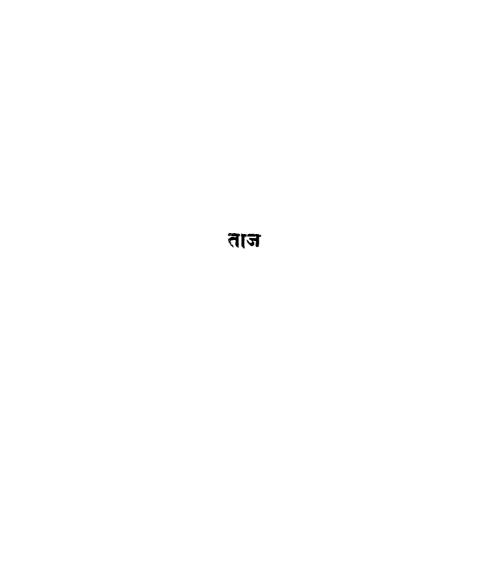

## ताज

मनुष्य को स्त्रयं पर गर्न है। वह स्वयं को जगदीस्वर की अत्युत्तम तथा सर्वश्रेष्ट कृति समभता है। वह अपने व्यक्तित्व को चिरस्थायी बनाया चाहता है। मनुप्य-जाति का इतिहास क्या है १ उसके सारे प्रयत्नों का केवल एक ही उद्देश है। चिरकाल से महाय यही प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार वह उस अप्राप्य अमृत को प्राप्त करे, जिसे पीकर वह असर हो जाय। किन्तु अभी तक उस अमृत का पता नहीं लगा। यही कारण है कि जब मनुष्य की प्रति दिन निकरनम आती हुई रहस्यपूर्ण मृत्य की याद आ जाती है, तब इसका हृदय बेनोनी के मारे तड़पनं लगता है। भवित्य में आने वाले अपने अन्त के तथा उसके अनन्तर अपने व्यक्तित्व के ही नहीं, अपने सर्वस्व के, विनष्ट होने के निचार मात्र से ही मनुष्य का सारा धारीर सिहर उठता है। वह चाहता है कि किसी भी प्रकार इस अधिय कठोर रात्य को वह भूल जाय, और उसे ही भुलान के लिए, अपनी स्मृति से, अपने मस्तिष्क से उसे निकाल बाहर करने ही को कई बार मनुष्य सुख-सागर में मग्न होने की चेष्टा करता है। कई -व्यक्तियों का हदय तो इस विचार मात्र से ही विकल हो उठता है कि समय के उस भयानक प्रवाह में वे स्वयं ही नहीं, किन्तु उनकी समग्र वस्तुएँ, स्मृतियां, स्मृति-चित्र आदि राव कुछ वह जायँगे ; इरा संराए में तब उनके सोसारिक जीवन का चिह्न मात्र भी न रहेगा और उनको याद करने वाला भी कोई न मिलेगा। ऐसे मंज्ञप इस भौतिक रांतार में अपनी स्मृतियाँ-अिमट स्मृतियाँ — छोड़ जाने को विकल हो उठते हैं। वे जानते हैं कि उनका अन्त अवस्थम्मावी है. किन्त सोचते हैं कि सम्भव है, उनकी स्मृतियां संसार में रह जायँ। पिरेमिड, रिंफक, बढ़े-बढ़े मक्कबरे, कीतिस्तम्म, कीलिया, विजय-द्वार,

विजय-तोरण आदि कृतियां मनुष्य की इसी इच्छा के फल हैं। एक तरह से देना जाय तो इतिहान भी अपनी स्मृति को चिरस्थायो बनाने की मानवीय इच्छा का एक प्रयन्न है। यों अपनी स्मृति को चिरस्थायो बनाने के लिए, मनुष्य ने शिन्न-भिन्न प्रयत्न कियो; किमी ने एक मार्ग का अनलम्बन किया, किसी ने दरारी राह पकड़ी। कई एक विकल हुए; अनेकों के ऐसे प्रयत्नों का आज मानव-रामाज की रम्रति पर चिन्न तक विद्यमान नही है। बहुतों के तो ऐसे प्रयत्नों के खण्डहर आज भी संगर में यत्र-तत्र दिश्व हैं वे हैं। ये आज भी मूक भाव से मनुष्य की इन इच्छा को देख कर हँगते हैं और साथ ही रोते भी हैं। मनुष्य की विफलता पर तथा अन्ती दुईशा पर वे आस् पिराते हैं। परन्तु यह देखकर कि अभी तक मनुष्य अपनी विकलता का अनुभव नहीं कर पाया, अभी तक उनकी वहीं इच्छा, उनकी वहीं दुगशा उपका पीछा नहीं छोड़ती है, मनुष्य भी तक उन्हीं के चंगुल में फँगा हुआ है, वे मृकगाव से मनुष्य की इस अहमून मृगतृणा पर विदिन्न कर देने वाल अटुहाग करने हैं।

गरन्तु मनुत्र का मरिता विधाता की एक अहितीय कृति है। यद्याप समय के सामने किया की भी नहीं चलती. तथापि कई मिन्त को ने एसी खरी में एसी हिया के सिन्दर्थ के अहर्य किन्तु अन्त पाश में बाध डाला है; उसे अपनी कृतियों की अनोसी छटा दिस्ताकर छुभाया है; यों उसे मुलावा दे कर कई बार मनुत्य अपनी स्पृति के ही नहीं, किन्तु अपने भावों के स्माप्कों को भी चिरस्थायी बना सका है। ताजमहल भी मानव-मरिता के की ऐसी ही अदितीय सफल्दा का एक अन्भुत उदाहरण है। किन्तु सौन्दर्य का वह अबूक पाश स्माप्त के साथ मनुत्य भी उसमें बँध जाता है; समय का प्रलयंकारी प्रवाह हक जाता है, किन्तु मनुप्य के आंगुओं का सागर उमड़ पड़ता है; समय सत्व प्रत्य होकर अब भी उस समाधि को ताक रहा है। सूर्ज निकलता और अस्त हो जाता है, चाद घटता और बढ़ता है। किन्तु ताज की वह नव-नूतनता आज भी विद्यमान है; शताब्दियों से बढ़ने वाले आंसू ही उस सुन्दर समाधि को धो-धोकर उसे उज्जवल बनाए रखते हैं।

× × ×

वह अन्धकारमयी रात्रि थी। सारे विश्व पर घोर अन्धकार छाया हुआ था, तो भी जग सीया न था। संसार का ताज, भारतीय सामाज्य का वह जगमगाता हुआ सितारा, भारत-समाट के हृदय-कुमुद का वह समुज्ज्वल चांद आज सर्वदा के लिए अस्त होने को था। शिद्यु को जन्म देने में माता की जान पर आ बनी थी। स्नेह और जीवन की अन्तिम घड़ियाँ थीं; उन सुखमय दिनों का, प्रेम तथा आहाद से पूर्ण छलकते हुए उस जीवन का अब अन्त होने वाला था। संसार कितना अविरस्थायी है ।

वह टिमटिमाता हुआ दीपक, भारत-समृाट् के स्नेह का वह जलता हुआ विराय बुक्त रहा था। अब भी स्नेह बहुत था, किन्तु अकाल काल का भोंका आया; वह िमलिमलाती हुई लें। उसे सहन नहीं कर सकी। धीरे-धीरे प्रकाश कम हो रहा था; दुदिन की काली घटाएँ उस रात्रि के अन्धकार को अधिक कालिमामय बना रही थीं; आशा-प्रकाश की अन्तिम ज्योति-रेखाएँ निराशा के उस अन्धकार में विलीन हो रही थीं। और तब ....सब अँधेरा ही अन्धरा था।

इस सांसारिक जीवन-यात्रा की अपनी सहचरी, प्राणिप्रया से अन्तिम भेंट करने शाहजहां आया। जीवन-दीपक द्युम रहा था, फिर भी अपने प्रेमी को, अपने जीवन-सर्वस्व को देख कर पुनः एक बार ठीं बढ़ी; बुमने से पहिले की ज्योति हुई, मुमताज के नेत्र खुले। अन्तिम मिलाप था। उन अन्तिम घड़ियों में, उन आँखों द्वारा क्या-क्या मौनालाप हुआ होगा, उन प्रेमियों के हृदयों में कितनी उथरठ-पुथल मची होगी, उसका कौन वर्णन कर सकता है ? प्रेमाग्नि से अधकते हुए उन हृदयों की वे बातें लेखक की यह कठोर लेखनी काली स्थाही से पुते हुए मुँह से नहीं लिख सकती।

अन्तिम क्षण थे, सर्वदा के लिए वियोग हो रहा था ; देखती आँखों शाह-जहां का सर्वस्त्र छुट रहा था और वह भारत-समृद्ध हताश हाथ पर हाथ धरे बेबस बेठा अपनी किस्मत को रो रहा था। सिंहासनारूढ़ हुए कोई तीन वर्ष भी नहीं बीते थे कि उसकी प्रियतमा इस लोक से बिदा लेने की तैयारी कर रही थी। शाहजहां की समस्त आशाओं पर, उसकी सारी उमंगों पर, पाला पढ़ रह था। क्या-क्या उम्मीदें थीं, क्या-क्या अरमान थे १ जब समय आया, उनके पूर्ण होने की आशा थी, तभी शाहजहां को उसकी जीवन-संगिनी ने छोड़ दिया। ज्योंही सुख-मदिरा का प्याला ओठों को लगाया कि वह प्याला अनजाने गिर पड़ा, चूर-चूर हो गया और वह सुख-मदिरा मिट्टी में मिल गई, पृथ्वीतल में समा गई, सर्वदा के लिए अहस्य हो गई।

हाय ! अन्त हो गया, सर्वस्व छुट गया। परम प्रेमी, जीवन-यात्रा का एकमात्र साथी सर्वदा के लिए छोड़कर चल बसा। भारत-समूाट्र शाहजहाँ की प्रेयसी, समूाज्ञी मुमताजमहल सदा के लिए इस लीक से बिदा हो गई। शाहजहाँ भारत का समूाट्र था, जहान का शाह था, परन्तु वह भी अपनी प्रेयसी को जाने से नहीं रोक सका। दार्शनिक कहते हैं, जीवन एक खुद्खुदा है, अमण करती हुई आत्मा के ठहरने की एक धर्मशाला मात्र है। वे यह भी बताते हैं कि इस जीवन का संग तथा वियोग दया है—एक प्रवाह में संयोग से साथ बहते हुए लकड़ी के दुकड़ों के साथ तथा विलग होने की कथा है। परन्तु क्या ये विचार एक संतप्त हृदय को शान्त कर सकते हैं ? क्या ये भावनाएँ चिरकाल की विरहाग्नि में जलते हुए, हृदय को सान्त्वना प्रदान कर सकती हैं ? सांसारिक जीवन की व्यथाओं से दूर बैठा हुआ जीवन-संप्राम का एक तटस्थ दर्शक चाहे कुछ भी कहे, किन्तु जीवन के इस भीषण संप्राम में युद्ध करते हुए, सांसारिक घटनाओं के घोर थपेड़ खाते हुए हृदयों की क्या दशा होती है, यह एक भुक्तभोगी ही बता सकता है।

× × ×

वह चली गई, सर्वदा के लिए चली गई। अपने रोते हुए प्रेमी को, अपने जीवन-सर्वस्य को, अपने बिलखते हुए प्यारे बच्चों को तथा रामप्र दुःखी संसार को छोड़ कर उस अन्धियारी रात में न जाने वह वहां चली गई। चिरकाल का वियोग था। शाहजहाँ की आंख से एक आँस् ढलका, उस सन्तप्त हृद्य से एक आह निकली।

वह सुन्दर शरीर पृथ्वी की भेंट हो गया; यदि कुछ शेष था तो ससकी वह सुखप्रद स्मृति, तथा उसकी स्मृति पर, उसके उस चिर वियोग पर आहें, निश्वारों और ऑस्.। संसार छुट गया और उसे पता भी न स्ना। संसार की वह मुन्दर मृति मृत्यु के अहस्य क्रूर हाथों चूर्ण हो गई; और उस मृति के वे निर्जीव अवशेप !····जगन्माता पृथ्वी ने उन्हें अपने अञ्चल में समेट लिया।

शाहजहां के वे आँसू तथा वे आहें विफल न हुई । उन तप्त आंखों तथा उस धथकते हुए, हृदय से निकल कर वे इस बाह्य जगत् में आए थे। वे भी रामय के साथ सर्द होन लगे। रामय के ठण्डे भोंकों की थपिकयां खाकर उन्होंने एक एंगा सुन्दर स्वरूप धारण किया कि आज भी उन्हें देखकर न जाने कितने आंसू ढलक पड़ते हैं, और न जाने कितने हृदयों में हलकल मच जाती है। अपनी प्रेयमी के वियोग पर बहाए गए, शाहजहां के वे आंसू चिरस्थायी हो गए।

सव कुछ समाप्त हो गया था, किन्तु अब भी एक आशा शेष रही थी। शाहजहाँ का सर्वस्त छुट गया था, तो भी उस स्तब्ध राष्ट्रि में अपनी प्रियतमा के प्रति, उस अन्तिम भेंट के समय किए गए अपने प्रण को वह नहीं भूला था। उसने सोचा कि अपनी प्रेयसी की यादगार में, भारत के ही नहीं, रांसार के उस चांद की उन कुक हड़िड़यों पर एक एसी कुछ बनाय कि वह संसार भर के मक्कशों का ताज हो। शाहजहां को सूभी कि अपनी प्रेयसी की स्मृति को तथा उसके प्रति अपने अगाध विशुद्ध प्रेम को स्वन्छ स्वेत स्फटिक के सुचार स्वरूप में व्यक्त करे।

धीरे-धीरे भारत की उस पवित्र गहानदी यमुना के तट पर एक मक्कवरा बनने लगा। पहले लाल पत्थर का एक चबूतरा बनाया गया, उस पर सफेद रांगमरमर का ऊँचा चीतरा निर्माण किया गया, जिसके चारों कोनों पर चार, मीनार बनाए गए जो बेतार के तार से चारों दिशाओं में उस समाज्ञी की मृत्यु का समाचार सुना रहे हैं और साथ ही उसका यशोगान भी कर रहे हैं। मध्य में शनैःशनैः मक्कबरा उठा। यह मक्कबरा भी उस स्वेत वर्ण वाली समाज्ञी के समान खेत तथा उसी के समान सीन्दर्य में अनुपम तथा अद्वितीय है। अन्त में उस भक्ष्य मक्कबरे को एक अतीव सुन्दर सुडील महान् गुम्बज का ताज पहनाया गया।

पाठको । उस सुन्दर मक्तवरे, का वर्णन पार्थिव जिह्ना भी नहीं कर सकती,

फिर इस बेचारी जड़ लेखनी का क्या / अनेक शताब्दियां बीत गई, भारत में अनेकानेक सामाज्यों का उत्थान और गतन हुआ। भारत की वह सुन्दर कला, तथा उस महान समाधि के व अज्ञात निर्माणकर्ता भी समय के अनन्त गर्भ में न जाने कहाँ विलीन हो गए: परन्त आज भी वह मक्सबरा खड़ा हुआ अपने सौन्दर्य से संसार को छुभा रहा है। समय तो उसके पास फटकने भी नहीं पाता कि उसकी सूननता को हर सके, और मनुष्य ..... बेचारा गर्स्य, वह तो उस मक्कबरे के तले बैठा सिर धुनता रहा है। यह मक्कबरा शाहजहाँ की उस महात साधना का, अपनी प्रेमिका के प्रति उस अनन्य तथा अगाध प्रेम का फल है। वह कितना सुन्दर है ? वह कितना कहणारपादक है ? आँखें ही उनकी सुन्दरता को देख सकती हैं, हृदय ही उराकी अनुपम सुकोमल करूणा का अनभव कर सकता है। संसार उसकी सुन्दरता को देखका स्तब्ध है, सुखी मानव-जीवन के इस करुणाजनक अन्त को देखकर क्षच्य है। शाहजहां ने अपनी मता प्रियतमा की समाधि पर अपने प्रेम की अञ्चलि अर्पण की, तथा भारत ने अपने महान् शिल्पकारों और चनुर कारीगरों के हाथों शुद्ध प्रेम की उस अनुपम और अद्वितीय समाधि को निर्माण करवा कर पवित्र प्रेम की वेदी पर जो अपूर्व श्रद्धाञ्जलि अपित की उराका सानी इस भूतल पर खोजं नहीं मिलता।

× × ×

वरसों के परिश्रम के बाद अन्त में मुमताज का वह मक्कबरा पूर्ण हुआ। शाहजहां की वर्षों की साथ पूरी हुई। एक महान यहा की पूर्णाहुित हुई। इस मक्कबरे के पूरे होने पर जब शाहजहां बड़े समारोह के साथ उसे देखने गया होगा, आगरे के लिए वह दिन कितना गौरवपूर्ण हुआ। होगा। उस दिन का — भारत की ही नहीं, संसार की शिल्पकला के इतिहास के उस महान दिवस का — वर्णन इतिहासकारों ने कहीं भी नहीं किया है। कितन सहस्र नर-नारी आवाल-श्रुद्ध उस दिन उस अपूर्व मक्कबरे के — संसार की उरा महान अजुपम कृति के — दर्शनार्थ एकत्रित हुए होंगे ? उस दिन मक्कबरे को देख कर मिन्न-भिन्न दर्शनों के हुदरों में कितने विभिन्न भाव उर्पन हुए होंगे ? किसी को इस महान कृति की पूर्ति पर हर्ष हुआ होगा, किसी ने यह देख कर गौरव का अनुभव किया होगा कि उनके देश में एक ऐसी वस्तु का निर्माण हुआ है

जिमकी तुलना करने के लिए संमार में कदानित् ही वसनी कोई वस्तु ।मले; कई एक उम मकबरे की छवि को देख कर मुग्ध हो गए होंग ; न जाने कितने चित्रकार उस मुन्दर कृति को अड्डित करने के लिए चित्रपट, रह की प्यालिया और तुलिकाएँ लिए दौड़ पड़े होंगे; न जाने कितने किवयों के मस्तिक में कैसी-केमी अनोखी सुकें पेदा हुई होंगी।

परन्त सब दर्श में से एक दर्शक ऐसा भी था जिसके हृदय में भिन्न-भिन्न विपरीत भावों का घोर युद्ध भी हुआ था। दो आखें एंगी भी थीं, जो मक्कबरे की उस बाह्य सुन्दरता को चीरती हुई एमउक उस क्रब पर उहरती थीं। वह दर्शक था शाहजहाँ, वे आखें थीं सुमताज़ के प्रियतम की आखें । जिस समय शाहजहां ने ताज के उस अद्विनीय दरवाज़े पर खड़े होकर उस समाधि की देखा होगा उस समय उसके हृदय भी क्या दशा हुई होगी, यह वर्णन करना अतीव कठिन है। उसके हृदय में शान्ति हुई होगी कि वह अपनी प्रियतमा के प्रति किए गए अपने प्रण को पूर्ण का राका। उसको गौरव का अग्रभव हो रहा होगा कि उसकी प्रियतमा फी कब -- अपनी जीवग-संगिनी की - यादगार -- ऐसी बगी कि उराका सानी शायद ही मिले। किन्तु उस जीवित सुमताज़ के स्थान पर, अपनी जीवन संगिनी की हड्डियों पर यह कम-नह कम कैसी ही गुन्दर क्यों न हो-पाकर शाहजहां के हृदय में दहफती हुई चिर वियोग की अपन क्या गान्ति हुई होगी ? क्या क्वेत सर्द पत्थर का वह सुन्दर अनुपम गुक्रवरा मुमताज़ की मृत्यु के कारण हुई कमी को पूर्ण का सकता था १ देखका शाहजहाँ की आँखों के सम्मुख उसका सारा जीवन, जब मुमताज के साथ वह सुखपूर्वक रहता था, सिनेमा की फिल्म के रामान दिखाई दिया होगा। प्रियतमा समताज की स्मृति पर प्रनः आंस्र ढलके होंगे, प्रनः सप्त स्मृतियाँ जग उठी होंगी और चोट खाए हुए उस हृदय के वे प्रराने घाव फिर हरे हो गए होंगे।

पाठको ! जब आज भी कई एक दर्शक उस पिनत्र समाधि को देख कर दो आंस् बहाए बिना नहीं रह सकते, तब आप ही स्वयं विचार कर सकते हैं कि शाहजहाँ की क्या दशा हुई होगी। अपने जीवन में बहुत कुछ छुख प्राप्त हो चुका था, और रहे-सहे छुख की प्राप्ति होने को थी, उस छुखपूर्ण जीवन का मध्यान्ह होने ही वाला था कि उस जीवन-सूर्य को प्रहण लग गया, और वह ऐसा लगा कि वह जीवन-मूर्य अस्त होने तक प्रसित्त ही रहा। ताजमहल उस प्रसित्त सूर्य से निकली हुई अद्भुत मुन्दात, पूर्ण ने जोमयी रिक्सयों का एक घनी-भूत सुन्दर पुज है, उम प्रमित सूर्य की एक अनेखी स्मृति है।

x x x

शताब्दियाँ बीत गईं। शाहजहाँ कई बार उस ताजमहल को देख कर रोया होगा। मरते समय भी उस मुम्मन बुर्ज में शन्य। पर पड़ा वह ताजमहल को देख रहा था। ओर आज भी न जाने कितने मनुष्य उस अद्वितीय रामाधि के उचान में बेठे घण्टों उसे निहारा करते हैं, और प्रेमपूर्ण जीवन के नष्ट होने की स्मृति पर, अविरस्थायी मानवजीवन की उस करण कथा पर रोते है। न जाने कितने यात्री दूर-दूर देशों से बड़े भणंकर समुद्र पार कर उस समाधि को देखने के लिए खिंचे बले आते हैं। कितनी उमंगों मे वे आते हैं, परन्तु उमासें भरते हुए ही व वहां से लौटते हैं। कितने हर्प और उल्लास के साथ वे आते हैं, किन्नु दो बूँद आंस् बहा कर और हदय पर दुःस का भार लिए ही वे वहां से निकलने हैं। प्रकृति भी प्रतिवर्ष चार मास तक इस अद्वितीय प्रेम के भंग होने की करण स्मृति पर रोती है।

मनुष्य जीवन की, मनुष्य के दुःखपूर्ण जीवन की—जहां मनुष्य की कई वासनाएँ अनृत रह जाती हैं, जहाँ मनुष्य के प्रेम के बंधन बँधने भी नहीं पान कि काल के कराल हाथों पड़ कर हुए जाते हैं,—मनुष्य के उस कहण जीवन की स्मृति—उसकी अनृत वासनाओं, अपूर्ण आकांक्षाओं तथा खिलते हुए प्रेम-पुष्प की वह समाधि—आज भी यमुना के तीर पर खड़ी है। शाहजहाँ का वह विस्तृत साम्राज्य, उसका वह अगृत्य तालताला , उसका वह अतीव महान घराना, शाही जामाने का चकाचौंध कर देने वाला वह वैभव, आज सब कुछ विलीन हो गया—समय के कठोर कोंकों में पड़कर वे सब आज विनष्ट हो चुके हैं। ताजमहल का भी वह वैभव, उसमें जड़े हुए, वे बहुमूल्य रत्न भी न जाने कहाँ चले गए, किन्दु आज भी ताजमहल अपनी सुन्दरता से समय की खुमा कर उसे सुलावा दे रहा है, भीर

यों मानव-जीवन की इस करण कथा को चिग्स्थायी बनाए हुए है। वैभव से विहीन ताज का यह विधुर स्वष्य उसे अधिक गोहता है।

आज भी उन राकेद पत्थरों से आवाज आती है—"में भूला नहीं हूँ"। आज भी उन पत्थरों में न जाने किस मार्ग से होती हुई पानी की एक बूँद प्रतिवर्ष उस सुन्दर रामाज्ञी की कब पर टफ्क पड़ती है; वे कठोर निर्जीव पत्थर भी प्रतिवर्ष उस सुन्दर रामाज्ञी की मृत्यु को बाद कर, मजुष्य की उस करण कथा के इग दुःखान्त को देख कर, पिघल जाते हैं और उन पत्थरों में से अनजाने एक आंसू ढलक पड़ता है। आज भी यसुना नदी की धारा समाधि को चृमती हुई भाग मानव-जीवन की वह करण कथा अपने प्रेमी सागर को सुनाने के लिए दौड़ पइतो है। आज भी उस भगन-हदय की व्यथा को याद कर कभी-कभी यसुना नदी का हृदय-प्रदेश उमड़ पड़ना है और उसके वक्षःस्थल पर भी आंसुओं की बाड़ आती है।

उन क्वेत पत्थों में से आवाज आती है—"आज भी मुझे उसकी स्पृति है"। आज भी उन खिलते हुए प्रेम-पुष्प का सौरम—उस प्रेम-पुष्प का, जो अकाल में ही उन्टल से द्वा पड़ा—उन पत्थों में रम रहा है। वह स्वलित पुष्प सूख गया, उराका भौतिक रवाल्प इस लोक में रह गया, परन्तु उस सुन्दर पुष्प की आत्मा विलीन हो गईं, अनन्त में अन्तिहित हो गईं। अपने अनन्त के प्रयूप अग्रमा होती हुई वह आत्मा उस स्वलित पुष्प को छोड़ कर चली गईं; पत्थर की उस सुन्दर किन्नु त्यक्त समाधि में केवल उसकी स्पृति विद्य-मान है। यों शाहजहां ने निराकार मृत्यु को अक्षय सीन्दर्यपूर्ण स्वरूप प्रदान किया। मनुष्य के अचिरस्थायी प्रेम को, प्रेमान्नि की भ्रष्ठकती हुई उवाला को, स्नेह दीपक की फिल्फीसलानी हुई उस उउउवल की को, चिरस्थायी में बनाया।



# एक स्वप्त की शेष समृतियाँ

| • |
|---|
|   |

## एक स्वप्न की शेष समृतियाँ

नव यौवन उमझ रहा था। वान्यकाल के उन विपत्तिपूर्ण दिनों को पार कर उन्होंने यौवन की देहली पर पदार्पण किया। दोनों का ही यौवन-काल आने लगा। यौवन ने अकबर के उम सुन्दर गोरे-गोरे बेहरे पर काली-काली रेखाएँ अङ्कित कर अपने आगम की सूचना दी। बरसों की अज्ञान्ति के बाद पुनः शान्ति छा रही थी। शान्तिपूर्ण वातावरण को पाकर भारत में नव-जीवन का राखार हुआ। शान्ति-सुधा की घूँट लेकर बूढ़े भारत ने भी अपना चोला बदला। उसने जीर्ण इन्द्र गलित काय को त्याम कर नवीन स्वरूप धारण किया। सुगल-सामाज्य भी यौवन को पाकर इठलाने लगा।

अकबर का यौवन उभर रहा था। बाल्यकाल से ही उसने राज्यश्री की उपाराना आरम्भ की थी। बरसों की कठोर तपस्या तथा घोर तप के अनन्तर वह अपनी प्रेमिका के चरणों में अर्पण करने के लिए छुछ रामग्री एकत्रित कर चुका था; अनेकों भीषण संग्राम, हजारों पुरुषों का बलिदान करने के बाद ही वह छुछ सामाज्य निमाण कर पाया था। किन्तु तपस्या निफ्फल न गई। जिस राज्यश्री को प्राप्त करने में इद्ध अनुभवी हुमायूँ विफल हुआ था, वहीं राज्यश्री अनुभवहीन नवयुवा अकबर के पैरों में लोटने लगी।

अनन्तर्यौवना राज्यश्री अपने नये श्रेमी अकबर पर प्रसन्न हुई। अपने उपयुक्त प्रेमी को पाकर उसके हृदय में नई-नई उमेंगे उठने क्यों। उसके चिरयुवा हृदय में पुनः जागृति हुई। नई भावनाओं का उसके हृदय-रङ्गमध्य पर चत्य होने लगा। अपने पुराने प्रेमियों के दिए हुए आभूषण-श्वनारों से उसने मुँद केर लिया। उसे नया श्वनार करने की स्की, नवीन रहों के लिए

उसने नए प्रेमी की ओर आप्रहर्ण हिंद्र ठाळी; और अववर वह तो अपनी प्रेथगी की ऑस्तों के डगारे पर नाव रहा था।

× × ×

यौवन-सिंदर। को पीकर उन्मत्त अकवर राज्यश्री को पाकर अब अधिक मस्त हो गया। आशों में इरा दृहरी मस्ती की ठाळी छा गई। इतने दिनों के घोर परिश्रम तथा किटन आपत्पर्ण जीवन के बाद अपनी प्रेमिका राज्यश्री को पाकर अकथर ऐधर्य-विलास के लिए ठालायित हो उठा था। वह हुँ इने लगा एक ऐसे अज्ञान निर्जन रथान को जहा वह अपनी उटती हुई उमतों और बहती हुई कामनाओं को स्वच्छन्द कर सके।

शक्तवर का हृदय एक मानव-युवा का हृदय था। प्रारम्भिक दिनों की तपस्या उपकी उमझ्ती हुई उम्मीं को नहीं द्या सकी थी, उन्हें शान्त नहीं कर सकी; विलाग-वासना की ज्वाला अप भी अकबर के दिल में जल रही थी, केवल उसकी उपरी सतह पर संयम की गण्य चढ़ गई थी। परन्तु राज्यश्री की प्रेम-मिद्रा ने, उसकी तिरछी नज़र की इस चोट ने उस अग्नि को पूर्ण प्रज्वलित कर दिया। धू-धू करके यह भधक उठी। अकबर का रहा-सहा संयम भी इस भीपण ज्वाला की उपेडों में पड़का असम हो गया। पराने की नाई अब अकबर भी विलाम की दीप शिला के आसपान मैंडराने लगा।

महान् सामाज्य की रात्ता तथा सफलता के उस अनुकृत बातावरण में अकबर पर खुब गहरा नशा चढ़ा। उसी नशे में चृर राज्यश्री का प्यारा अकबर इस मौतिक संसार को छोड़कर अब रवप्त-संसार में विचरने लगा। राज्यश्री के हाथों युवा अकबर ने खूब छकतर गी थी वह मादक मिदरा। अब उसी की गोद में बेहोश पड़ा-पड़ा एक स्वप्न देशने लगा। यह स्वप्त क्या था, भारतीय स्थापत्य-कला के इतिहास की एक महान् घटना थी, मध्यकालीन-भारतीय-गगन का एक देदीप्यमान धूमकेतु था। धूमकेतु की नाई अनजाने ही यह स्वप्त आया और उसी की तरह यह भी एकाएक ही अहट हो गया। एकाएक विलीन हो गया, किन्तु फिर भी संसार में अपनी अमिट स्वृति छोड़ गया।

अद्भित हैं। ये रमृतिय। इतनी मुन्दर हें, उनका रहा-महा, छिन्न-भिन्न, जर्जरित स्वरूप भी इतना हृद्यग्राही है कि उनको ठंख कर ही मनुत्य का हृद्य द्वीभृत हो जाता है और काना-शक्ति के सहारे उन परिश्वक्त खण्डहरों के पुरातन प्राचीन वभन-पूर्ण दिनों की याद का उनके उस स्मृति-संसार की सैर करने को दौड़ पड़ता है। जब इन भन्न अवशेषों का, इन परिश्वक्त छुकराई हुई स्मृतियों का स्वरूप भी इतना आकर्षक है तो वह खप्न कितना मनारक्षक, छुन्दर तथा उन्मादक रहा होगा, — इसका पता लगाना मानवीय कल्पना के लिए भी एक अगम्भव अनहोंनी बात है। एक अन्तिहित स्वरून की मृक् दिशका, उस अद्भुत नाएक का वह अनोन्ना रक्षमन्न, उरा पिष्यका नगरी भे अधिक छुन्दर तथा अधिक शोचनीय वरनु भागत में हुँ इनहीं मिलेगी।

उग मुखन स्वान का वर्णन काला, उसकी चित्रित करना एक कठिन गमस्या है। उस स्वान की स्मृतियां इतनी थोड़ी हैं, उन दिनों की याद दिलाने वाली मामगी का इतना अभाव है कि रही-राहो सामग्री पर समस्त स्वान का वह अवस्रुत विशाल भवन निर्माण काना अराम्भव हो जाता है। आधुनिक लेखक तो वया, उम खान के दर्शक भी, उसका प्रा-प्रा जीता-जागता वृत्तान्त नहीं लिख सके। जिस किसी ने स्वयं यह स्वान देखा था, उसे ऐश्वर्य और विलाग के उम उन्मादक दस्य ने उन्मन कर दिया; वह आस्वर्य-चित्रत हो विस्फान्ति नेत्रों से देखता ही रहा, एकटक ताकता रहा। और जब नशा उतरा, कुछ होश हुआ, तब नशे की खुमारी के कारण लेखक की लेखनी में वह चबलता, मादकता तथा स्फूरित न रही, जिनके विना उस वर्णन में कोई भी आकर्षण या जीवन नहीं रहता है।

खण्न था। सादकता की कहर थी। जोरों से नहाा चढ़ रहा था। एथ्वर्य-विकास के भयद्भर उन्मत्त भ्रवाह में अकबर बहा जा रहा था। अकबर एकबारगी खण्न-संसार में विचरण करने क्या। राज्यश्री की गोद में पढ़ा था; उसे किरा बात की कमी प्रतीत होती ? फिर भी एक बात बहुत अखरती थी; अपनी गोद सूनी देख कर उसे दु:ख अवस्य होता था। अपने अनेकानेक प्यारे-प्यारे सुकोमल वच्चों को निर्दयी कठोर मृत्यु द्वारा छीने जाते देख कर उसका हृदय विकल हो उठता था। कूर काल तथा अह्झ्य नियति से चिढ़ कर वह अपना सिर पीट लेता था, अपनी विवसता पर उसे क्रोध आता था, और वही क्रोध पानी बनकर आंखों की गृह टफ्क पड़ता था।

तालाव लहलहा रहा था, उसके पूर्वी किनारे एक पहाड़ी पर एक सन्त रांसार से विग्क बेंठ ईश्वर-भक्ति में लीन अपने दिन बिता रहे थे। अकबर ने सांचा कि कुछ पुष्य इकड़ठा कर लें; ईश्वर की ही दो विरोधिनी शक्तियों की आपस में लड़ा कर कुछ लाम उठावें। दुर्भाग्य एवं कूर काल का सामना करने के लिए उसने खगींय पुष्य को अपनी ओर मिलाने की सोची। अपने विगत जीवन में एकत्रित पुष्य पर भरोसा न कर वह व्सरों द्वारा समित पुष्य की भीख माँगने के लिए हाथ फैलाए निकला।

एक अद्भुत दश्य था। जो अकबर सहक्षों साधु-भिखमक्कों को राजा वना सकता था, वही आज एक अर्थनग्न तपस्वी के पास भीख माँगने आया। राज्यश्री के लाइले अकबर ने तप के सम्मुख सिर झुकाया, तपस्या के चरणों में राज्यश्री ने साधांग प्रणाम किया। जिस तपस्या ने सांसारिक जीवन छुड़वाया, भीतिक सुखों, मानवीय कामनाओं तथा ऐश्वर्य-विलास की बलि दिल्लाई, उसी तपस्या ने अपना सिबत पुण्य भी छुटा दिया। जब राज्यश्री अब्दल फैलाए भीख मांगने आई तब तो तपस्वी ने उसकी मोली भर दी। अकबर को मुँह-माँगा वरदान मिला। मनोतुकूल भिक्षा पाकर अकबर लीट गया; शीध्र ही सलीम का जन्म हुआ; काल की एक न चली, अहष्ट के अमेद्य कबच को पुण्य के पैने शरों ने छिन-भिन्न कर दिया।

#### × × ×

अकवर ने पुण्य तथा तपस्या की र्शाक्त देखी, किन्तु उनकी महत्ता का अनुभव नहीं कर सका। राज्यश्री की गोद में सुख की नींद सोते हुए अकवर को तप अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका। उन्मत्त अकवर की लाल-लाल आंखें शुद्ध क्वेत तप से निकलती हुई आभा को नहीं देख पाई। साधु के संचित पुण्य को पाकर अकवर का मनोरथ सिद्ध हो गया, परन्तु वह इस बात को नहीं

रामक पाया कि यह पुण्य साधु की कठोर तपस्या का फल था; उसने उस रथान को ही पवित्र समका। अकबर ने सोचा कि "क्यों न में इस पवित्र स्थान पर उस पुण्य-भूमि में निवास कर, पुण्य तथा राज्यश्री, दोनों की पूर्ण सहायता प्राप्त करूँ जिससे अपनी समस्त वाञ्छाएँ पूर्ण हो सकें"। जहाँ एक बीहड़ वन था, वहीं अकबर ने एक सुन्दर नगरी निर्माण करने की सोची।

निराशा के घोर अन्धकार में एकाएक बिजली कोंधी और उतनी ही शीघ्रता के साथ विलीन हो गई। अकबर ने तम और संयम की अदितीय चमक देखी, किन्तु अनुकूल वातावरण न पाकर वह ज्योति अन्तर्हिन हो गई। पुनः सर्वत्र भौतिकता का अन्धकार छा गया, किन्तु इस वार उसमें आशा की चौदनी फेली। अकबर चथला की उस चमक को देख कर चौंका था, उस आमा की ओर आकृष्ट हो कर उस और लपका, पग्नतु कुछ ही आगे वढ़ कर लड़खंडाने लगा, पुनः मूर्कित हो गया। गिरते हुए, अकबर को राज्यश्री ने सम्हाला। यौवन, धन और राजमह से उन्मन्त अकबर आशा की उस चौंदनी को पाकर ही सन्तुष्ट हो गया; एक बार आंख खोल कर उसे निहारा और राज्यश्री की ही गोद में आंखें बन्द कर पड़ा रहा। तप और संयम की वह चमक अकबर का नशा नहीं उता; सकी, उसकी और राज्यक कर अकबर अब अन्धियारे में न रह कर आशा की छिटकी हुई चांदनी के उस समुज्ज्वल वातावरण में जा पहुँ चा था।

#### 

अब अकबर पर एक नई धुन सबार हुई। वह सांचने लगा कि उरा पित्र स्थान में एक नया शहर बसाने, एक ऐसी सुन्दर नगरी का निर्माण करें जहाँ एश्चर्य और विलास की ममग्र सामग्री एकत्रित हो, जो नगरी सीन्दर्य और वैभव में भी अद्वितीय हो। मादकता की एक लहर उठ रही थी; स्वप्त-संसार में विचरते हुए अकबर के मस्तिष्क की एक सनक थी। राज्यश्री के अनन्य प्रेमी अकबर ने अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए अपनी प्रेयसी का आह्वान किया। अलाउद्दीन के अद्भुत दीपक के भूत की तरह राज्यश्री ने भी अकबर की इच्छा को शीम्रातिशीम्र पल्क मारते ही पूर्ण करने का प्रण किया।

रांसार की उस अनोखी जाद्गरन ने अपनी ज.दू भरी लकड़ी धुमा , अंतर अल्प काल में ही आधर्य जनक तेजी से बहने वाले उस आम के पींचे की नाई उम बीहड़ वन के स्थान पर एक नगरी उठने लगी। उन्मस्त अकबर की मस्ती ने, उमकी आंखों की लाली ने, उस नगरी को लाली प्रदान की। मस्तान अकबर के हाथों में यौवन-मिद्रा का प्याला छलक पड़ा, कुछ मिद्रा ढलक गई और उन्हीं कुछ छलकी हुई बूँदों ने सारी नगरी को अपने रक्ष में रक्ष दिया। जहां दुर्गम पहाड़ियां थीं वहीं लाल भवनों की सुन्दर कतारें देख पड़ने लगीं; उन पहाड़ियों की मस्ती फूट पड़ी, उनके भी उन ऊबड़-खाबड़ कठोर शुष्क कपोलों पर यौवन की लाली मलकने लगी।

सारी नगरी लाल है। मुगल साम्।ज्य के यौवन की लाली, अकबर के मस्ताने दिनों की वह अनोखी मादकता, आज भी इन छिन-भिन खण्डहरों में दिखाई देती है। अनन्तयौवना राज्यश्री ने इस नगरी का अभिषेक किया था, यही कारण है कि आज भी योवन की लाली ने, खप्त की उरा मादकता ने इन परथरों का साथ नहीं छोड़ा। मुगल-साम्।ज्य के प्रारम्भिक दिनों का वह मदमाता यौवन रामय के साथ ही नष्ट हो गया, तथापि आज भी इन रक्तवर्ण महलों को देख कर उन वौवनपूर्ण दिनों की सुन्न आ जाती है। ज्यों उच्यों मुगल-साम्।ज्य का यौवन-मद उत्तरता गया त्यों-त्यों लाली के स्थान पर प्रौदता की उज्जवल आभा-हगी इवेतता का दौर-दौरा बढ़ता गया। मुगल-साम्।ज्य की प्रौढ़ता के उसके आते हुए वृद्धापकाल के बोतक व क्वेत केश प्रथम बार शाहजहाँ के शासनकाल में दिखाई दिए। दिली के किले के वे क्वेत महल, आगरा का वह प्रसिद्ध उज्जवल मोती, और उसी का वह अनोखा ताज, मुगल-साम्।ज्य के ढलकते हुए यौवन में निकले हुए ही कुछ क्वेत केश हैं।

पानी की तरह धन वहा । श्री से सींचं जाने पर कठोर नीरस ऊसर भूमि में भी अह्नुर फूटा । व बीरान परित्यक्ता पहाड़ियां भी अब सररा हुईं, उनका पाषाण-हृदय भी पिघल गया । राज्यश्री की जान्-भरी लकड़ी घूमी और उन उजाड़ पहाड़ियों में धीरे-धीरे सुन्दर लाल-लाल महलों का एक उद्यान दिखाई देने लगा, और उस उद्यान में खिला एक सुन्दर सुगठित खेत पुष्प ।

यों उस स्वच्छन्द युवा राम्राट् ने उत्मत्त होकर अपनी कामनाओं तथा

आकांशाओं को उद्दाम कर दिया। उपकी विकास-वासना उलंग स्थ-लीला करने लगी। अपने मुख-स्थ्र के। सचा कर दिखाने के लिए सम्मुट् ने कुछ भी उठा नहीं रूपा; और दग तग्ह संयार की, और विशेषतया भारत को कला का एक एगा अदितीय दश्य रिखाया, जिन्ही भग्नावशेष स्मृतियों को देखकर आज भी संसार अधाता नहीं है।

#### × × ×

वह रवप्र था, और उपी स्वप्न में उस स्वप्नलोक की रचना हुई थी। स्वप्न के अन्त के साथ ही उम लोक का भी पतन हुआ। परन्तु आज भी स्वप्न की, उस स्वप्नलोक की, उन्न स्मृतियां विद्यमान हैं। आओ! वर्तमान की सामने से हुदानेवाली विस्तृति-मिद्दा का प्याला ढालें, और उसे पीकर कुछ काल के लिए इन भगनावजेपों में घूस-घूमकर उम स्वप्नलोक में विचरें। तब करनना के उन मृनहरें पंत्रों पर बेठे उड़ चलेंगे उस लोक में जहां स्वयं अकवर विचरता था।

चलो ! रोर कर आवें उन लोक को जहाँ राजमद की कुछ दलकी हुई वूँदों ने सुन्दर रपरून घटन किया ; जहां प्रथम वार मुग्नल-सामाज्य का यौवन कूटा, और जहा मुगल-गागाज्य तथा मुग्लिम सभ्यता ने भागतीय राभ्यता पर विजय प्राप्त करने का प्रयम किया । यही वह लोक है जहाँ एक बढ़ते हुए सामाज्य तथा नवयुवा समाद की कामनाओं को तृप्त करने के लिए राज्यश्री इठलाती थी । यहां अकबर के हदय की विशालता पर मुग्ध होकर रामस्त भारत ने एक बार 'उनके चाणों में श्रद्धांजिल आंग की तथा उसे अकबर ने सप्रेम विनीत भाव से प्रहण किया और भागतीय राभ्यता के सूचक उन आभूवणों से नवजात नगरी का श्रद्धार किया ।

विल पर पत्थर रखकर, उसकी वर्तमान दशा को भूलकर, चलो उस लोक में, उस काल में, जब उस नगरी को राजाने में, उसको छुशोभित करने में ही भारत-समाद् रत रहता था; जिसका श्वजार करने में ही अपनी सारी ग्रोग्यता, अपना समस्त धन एवं सारा कला-कौशल उसने व्यय कर दिया। जन्मकाल से ही सारा शंसार उस नगरी पर मुग्ध हो गया, और उस छुन्दर नगरी की भेंट करने के लिए अपनी उत्तमोतम वस्तुएं लेकर सब कोई दौड़ पड़े। और उस नगरी में प्रमुक्त उत्ति पढ़ वा पर वयों के बहुत कुछ हतिहास का, उस युग के महान-महान् व्यक्तियां का थोड़ा बहुत पता लग जाता है। अवबर पर राजमद चड़ा हुआ था, पह साम्लीक में निवरता था, किन्तु फिर भी वह अपने साथियों को नहीं भूख। वह एख़र्य और विलाग के सागर में गोते लगाने को कूद पड़ा और साथ ही अपने भित्रों को मी खीच ले गया। सीकरी अक्तर की ही नहीं, किन्नु तकालीन भागत की एक स्पृति है।

#### x x x

संसार का सबसे बड़ा विजय-तोरण, वह गुलन्द दरवाज़ा, छाती निकाले दिश की ओर देख रहा है। इनने उन मुगल योद्धाओं को देखा होगा जो सर्वप्रथम मुगल सामाज्य के विस्तार के लिए दिशण की ओर बड़े थे। उसने विद्वाही औरप्रज़ेव की उमदानी हुई रोना को चृरा होगा, और पाम ही पराजित दारा के स्वरूप में अकबर के आदशों का पनन भी उसे देख पड़ा होगा। अन्तिम मुगलों की सेनाएँ भी इनी के सामने होकर निकली होंगी— वे सेनाएँ जिनमें वश्याएँ, नर्तिकाएँ और स्त्रियों भी रण तेत्र पर जाती थीं और रणक्षेत्र को भी विलास-भूमि में परिणन कर देतीं थीं। यदि आज यह दरवाज़ा अपने संस्मरण कहने लगे, पत्थरों का यह ढर वोल उठ तो भारत के न जाने कितने अज्ञात इतिहास का पता लग जावे और न जाने कितनी ऐतिहासिक त्रुटियाँ टीक की जा सकें।

यह एक विजय-तोरण है; खानंदरा की विजय का एक स्मारक है। किन्तु यदि देखा जाय तो यह दरवाज़ा अफजर-द्वारा भारतीय सभ्यता पर प्राप्त की गई विजय का ही एक महान् स्थारक है। अक्ष्यर ने अपने हृदय की विशालता को इस दरवाज़े की विशालता में व्यक्त किया है।

"यह संसार एक पुलिया है, इसके ऊपर से निकल जा, किन्तु इरा पर घर बनाने का विचार मन में न ला। जो यहाँ एक घण्टा भर भी टहरने का इराश करेगा वह चिरकाल तक यहाँ हो टहरने को उत्सुक हो जावेगा। सांसारिक जीवन तो एक घंड़ी भर का ही है; उसे ईश्वर-स्मरण तथा भगवद्भक्ति में विता ; ईश्वरोपासना के अतिरिक्त राव कुछ व्यर्थ है, राव कुछ अगार हे।"

मांगाहिक जीवा की अगागा-एक्बर्गी इन गंक्तियों को एक विजय-तोरण पर देन का कुत्रक होता है। अकत्रर मानव जीवन के रहस्य को हुँ द निकालने तथा दो पूर्णतया विभिन्न राभ्यताओं का मिश्रण करने निकल था, किन्तु वह वास्तियक वर्गु तक ही पहुँच पाया, मृगतुण्या के जल की नाई उन्हें हूँ दता ही रहा और उसे अन्त तक उनका पता व मिला। भोले भाले बालक की तरह उसने हाथ फैलाए अन्तान ही कुछ उठा लिया; वह सीचता था कि उसे उम रहस्य का पता लग गया, वह इष्ट वर्गु को पा गथा; किन्तु जिसे वह रम समझे बैठा था वह था कोच का दुकड़ा। मारे जीवन भर अकबर यही सोचता रहा कि उसे इन्छित रम प्राप्त हो गया और उसी खयाल से वह आनन्दित होता था।

जीवन भर अकार भारतीय तथा मुस्लिम सभ्यताओं के सम्मिश्रण का स्वप्न दंग्वता रहा। यह एक गुगद स्वप्न था। अतः जब अकबर के उस मानव-जीवन-स्वप्न का अन्त हुआ तब सम्यता की यह स्वप्निल विजय भी वह हो गई और यह सम्मिश्रण नेवल एक स्वप्नाता, नानी की एक कहानी मात्र बन गई। बुलन्द दंग्वाज़ा उसी गुखद स्वप्न की एक रमृति है; एवं इसे निजय-तांगण न कह कर 'रव्य-मान्क' कहना अधिक उत्पुक्त होगा।

उस दावाज़ों में होका, उस स्वप्न को याद काते हुए, हम एक आंगन में जा पहुँ चंने हैं; सामने ही दिगाई पड़ती है एक सुन्दर स्वेत कब । यह उस साधु की समाधि है जिसने अपने पुण्य को देकर मुगल घराने को आरम्भ में ही निर्मूल होने से बचाया था। अर्मी युन्दरता के लिए, अपनी कला की हिंह से यह एक अगुपम अद्वितीय कृति है। समस्त उत्तरी भारत के मिन-भिन्न धर्मानुयायी हिन्दर्मुसलमान आदि प्रतिवर्ष हरा कृत्र पर सिंचे चले आते हैं; वे सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीते जी अकबर को मिक्षा दी, क्या उसी व्यक्ति की आरमा स्वर्ग में बैठी उनकी छोटी-सी इच्छा भी पूर्ण न कर सकेगी ?

× × ×

और रामने ही है वह मसजिद, जो यद्यपि पूर्णतया मुस्लिम बन्न की है,

और जो अपनी गुन्दरता के लिए भी बहुत प्राच्यात नहीं है, तथापि वह एक एसी विशेषता के लिए विरुपात है जो कियी दूसरे रधान को पाप नहीं हुई। इसी मर्याजद ने एक भाग्तीय गुगल्यान महाद को उपदेशक के रधान पर खड़ा होकर पार्थना करने देगा था। भाग्तीय मुस्लिंग भामाज्य के इतिहास में यह एक अनोस्ती अदितीय घटना थी, और वह घटना इसी मर्याजद में घटी थी।

अकबर को स्भी थी कि इस्लाम धर्म की अमिहणुता को मिटा है, उमकी कठोरता को भारतीय राहिणुता की राहायता से कम कर दें। क्यों न वह भी प्रारम्भिक खळीफ़ाओं के समान स्वयं धर्माधिकारी के उच्चासन पर खड़ा होकर राच्चे मानव धर्म का प्रचार करें: इसके साथी अबुळ फ़लल और फ़ीज़ी ने उसके आदर्श को सराहा। और उस दिन जब प्री-पृरी तैयारियां हो गई तब अकबर पूर्ण उसाह के साथ उस उच्चासन पर चढ़ कर प्रार्थना करने लगा:—

"जस जगत्-पिता ने मुझे साधाच्य दिया। उसने मुझे युद्रिमान्, वीर और हाक्तिशाली बनाया। उमने मुझे दया और धर्म का मार्ग मुक्ताया, और उसी की कृपा से मेरे हृदय में सब के प्रति प्रेम का सागर हिलोरें भारते लगा। कोई भी मानर्य य जिद्धा उस परमपिता के स्वहप, गुणों आदि का पूरा-पूरा वर्णन नहीं का सकती। अन्लाहो अकथर! ईश्वर महान् है।"

परन्तु ...... आह ! अपने सम्मुख, अगने चरणों में, हजारों पुरुषों को एक साथ ही उस परमपिता की उपाराना में रत, नतमरतक होते देखकर अकवर रतन्त्र हो गया। अपने उस नए पद की महता का अगुभव कर अकवर अवाक रह गया, उसका गळा भा आया, आखें डवडवा गईं। आवश के मारे कपड़े में अगना मुँह छिपा कर वह उस उच्चारान से उतर पड़ा। अकवर के अधूरे रान्देश को फाज़ी ने पूरा किया। अकवर ने स्वप्न देखा था, जिसमें वह एक महात्मा तथा नवीन धर्मप्रचारक की तरह खड़ा उपदेश दे रहा था और उसकी समस्त प्रजा स्तब्ध खड़ी उसके सन्देश को एकाप्र चित्त से सुन रही थी। किन्तु जीवन की वारतिवकता की टक्कर खाकर उराका वह खप्न मन्न हो गया, उसे प्रथम बार ज्ञात हुआ कि स्वप्नकोक भौतिक संसार से दूर

एक एंगा रथान है, जहा मनुय अपनी उन्छाओं तथा आवांकाओं के साथ रवन्छन्दतापूर्वक खेळ सकता है, किन्तु उन इच्छाओं का भौतिक जगन्में कुछ भी स्थान नहीं है।

भौतिक संसार को स्वप्तसंसार में परिणत करना मृगमरीचिका से पानी पीने की दुराशा करने के गमान है। जो हरो गाधने का प्रयत्न करता है वह इस संसार में उन्गत या विगड़े विमायपाला पागल कहलाना है। इस मौतिक संसार में अकर वह स्वप्रलोक गांमारिक जीवन की भीषण चोटें न सहकर चर-वृर हो जाता है, और मनुश्य का वह छोड़ा-गा हृदय उन मग्ना-वर्शपों पर शोता है और उसी दु:क में विनीर्ण होकर टक-टक हो जाता है। सम्भव है मनुश्य अपने लिए, एक तया स्वप्नलोक निर्माण कर सके, किन्तु उमे तया हृदय कहा मिलंगा, जियको प्राप्त कर वह अपने ट्रेट हुए हृदय को भूल सके, अपने पुरान घानों को भर व और उसके वाद उस नय स्वप्रसंगार की सम्भव्वक विचर सके। ट्रेट हुए हृदय को समेट अपने भग्न स्वप्रसंगार की समृत्व का भार उद्याग नवीन स्वप्रलोक में विचाना एक असम्भव वात है।

× × ×

और यही है जग अकबर का दीवान खास। वाहर से तो एक साधारण दुमंजिला मकान देख पड़ता है, किन्तु सचमुच में यह भारतीय कला का एक अद्भुत नमूना है। एक ही स्तम्भ पर सारी ऊपरी मंजिल सड़ी है। उसे निर्माण करने में भारतीय कारीगरों ने बहुत कुछ बुद्धि व्यय की होगी। अकबर के समय इस मकान में क्या होता था? इस विपय पर इतिहासकारों में मतभेद्र है कि यही धार्मिक वाद-विवाद होते थे या नहीं। बुछ का कथन है कि इसी महान स्तम्भ पर बैठ कर अकबर विभिन्न धर्मानुयायियों के कथन मुना करता था, और वे धर्मानुयायी नीचं चारों ओर वेठे कम से अपने-अपने धर्म की व्याख्या करते थे।

अकबर का मरितष्क विश्व-बन्धुरव तथा मानव-भातुरव के विचारों का पूर्ण आगार था। भिन्न-भिन्न भर्मों का भीषण सङ्घर्ष देख कर उसके इन विचारों को भयद्वर देस लगती थी, कठोर आधात पहुँ चता था। छुछ ऐसे मूळ तस्वैं

का संग्रह कर वह एक एसे मत को प्रारम्भ करना चाहता था, जहां किसी भी प्रकार का वेपम्य न हो, जियमें कोई धार्मिक सङ्गीर्णता न पाई जावं। इसी उद्देश्य की प्रित के लिए वह शिन धर्मानुमामियों के कथन गुना करना था। उस महान् स्तम्भ पर स्थित अकवर अन्त में एक पूर्ण सत्य को पा गया। उस महान् स्तम्भ की ही तरह "ईश्वर एक हे" इरा एक सत्य पर ही अकवर ने दीन-ए-इलाही का महान् भवन निर्माण किया। उयों-ज्यों यह स्तम्भ कपर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसका आकार बढ़ता जाता है, और अन्त में कपर पहुँच कर एक ऐसा स्थान आता है, जहां पर सब धर्मानुमामी समान अवस्था में भाई-गाई की तरह मिल सकें। उस महान् धर्म दीन-ए-इलाही में जा पहुँचन के लिए अकबर ने चार राहें बनाई जो हिन्दू, मुसलमान, वौद्ध और ईसाइयों को सीधा विश्व-वन्धुत्व की उम विश्व पिरिश्व में ले जा राके।

यह दीवान खाग एक ताह से अकवर के दीन-ए-इलाही का गृतिमान् स्मह्म है। बाह्य दिए से यह एक साधारण वहनु देख पड़ती है; किन्नु ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह अपने द्वा का निराला ही है। इसी मजन में दोन-ए-इलाही का प्रारम्भ हुआ था; और द्वी भवन के ममान यज्ञिष संगार बिरव-बन्धुख की महान् भावना को आस्चर्य-चिकत होकर देखता है, तथानि एक अव्यावहारिक आदर्श मान कर उसे प्राप्त करने का वह प्रयस्तन हीं करता। दीन-ए-इलाही के समान ही यह भवन एक परित्यक उपेक्षित तथाणि एक सम्पूर्ण आदर्श है।

सीकरी के खण्डहर विश्व-बन्धुत तथा मानव-त्रातृत्व के उप नवजात आहर्ष शिद्य की दम सान-भूमि हैं। मध्यकाळीन भारत ने उसे गळा घेंट कर मार डाळा और वहीं दक्षना दिया। अपने प्यारे बच्चे की मृत्यु पर उसकी माता, जगन-शान्ति, हाहाकार करती है, और रात्रि के समय जब समस्त संसार शान्त सो जाता है, और सहस्र आकाश से जब तारागण इस दुःखी ळोक को ताकते हैं तथा इसको दशा पर मूक रहन करते हैं, तब आज भी उन खण्डहरों में उस दुखिया माता का सिसकना सुनाई देता है। बेचारी जगत-शान्ति उसारों मर कर रह जाती है, अपने प्यारे बच्चे की क्षत्र पर हो आंसू बहा देती है। परन्तु ....संसर तो अपने हाळ में ही मस्त चळता जाता है। कीन

सहानुभृति करता है उस दुविया माता के साय १ कोन उस निरीह बन्चे की अकाल मृत्यु पर शोक प्रकट करने का कष्ट उठाता है १ कहणा ..... कहणा, संसार ने तो उसे राज्यक्षी की उन्मन्त लाली में, उसके लिए बलिदान किए गए पुरुपों के गरम गरम तपतपास खून में हुवो दिया।

× × ×

दीवान खाम के पाम ही वह नौकोर चवृतरा है, जहा बादशाह अपनी समृक्तियों तथा अपने में मी मित्रों के माथ जीवित गोटों का बौगर खेला काल थे। प्रत्येक गोट के स्थान पर एक गुन्दर नवगुना दानी खड़ी रहती थी। प्रिमा की रात को जब समस्त रांगार पर शीतल चादनी छिड़की होंगी, उस समय उस रथान पर चौसर का वह नैन्छ कितना मादक रहा होगा। राजमद की मस्ती पर मिद्दरा की मादकता, और उम पर यह टर्ग ... ओह ! कुछ खग्नाल तक नहीं हो राकता उस खेल के आनन्द का तथा उम स्थान के उस मस्तान वातावरण का। अकवर के मदमारों मित्रफ की यह एक अनोखी सक्त थी। जहां तक पढ़ा या सुना है, संगार के उतिहाम में अकतर के आंतिरक्त किसी ने भी जीवित गाँहों का एंगा चौंशा नहीं खेला।

यों तो प्रत्येक शासक अपनी प्रजा के जीवन, उसकी स्वतन्त्रता तथा उसके समस्त कार्यों के साथ विक्रवाह किया करता है। एकाध शासक ही ऐमा होगा, जिसे यह मालूम हो कि उसकी आज्ञाओं का पालन करने में शासितों पर क्या-क्या बीतती होगी। जिन शासकों ने कभी भी आज्ञापालन का अभ्यास नहीं किया, जिन्होंने अपने बाल्यफाल से ही मानव-जीवन के साथ खिलनाइ किया, उनके लिए मानव जीवन केवल आमोद-प्रभीद की वरतु है। वे दूसरों के जीवन के साथ जी भर कर खेलते हैं, पर उन बेचारों को यह मालूम नहीं कि उनका खिलवाइ शासितों के लिए कितना भयद्वर होता है।

परन्तु अकत्वर का यह खिल्लाइ उताना ही आहराक था, जितनी कि स्वप्त की लड़ाई होती है। संमार के लिए तो वह एक स्वप्न ही था। कुछ ही वर्षों के लिए और तब भी इनी-गिनी बार ही संसार ने यह हस्य देखा। वह खेल एक अतीत स्मृति हो गई। अध्वर के स्वप्नलोक का एक अनोखा हस्य था। म्ब्रप्रलोक के रक्षमत्र पर होने वाले नाटकों की एक विशिष्ट वस्तु थी। अक्षमर की रक्षरेलियों के विस्तृत आयोजन की एक अद्वितीय मनोरज्ञक विशेषता थी।

x x x

और इस स्वप्नलोक में एक स्थान वह भी है, जहां अकबर अपनी सारी श्रेष्ठता, अपने सारे सयानेपन को भूल कर कुछ समय के लिए आंखिसिचौनी खेळने लगता था । अकवर के वज्ञःस्थल में भी एक छोटा-सा हृदय धुकधुकाता था। अपने महान उचपद की महत्ता का भार निरन्तर बहुन करते-करते कई बार वह रोथित्य का अनुभव करता था। आठों पहर समाट रह कर, मानव-जीवन से दर गौरव और उच पद के ऊसर रेगिस्तान में पदा-पदा अक वर तड़पता था, उसका हदय उन कृत्रिम वन्धनों से जकड़ा हुआ फड़फड़ाता था। इसी कारण जब उस छोटे हृदय में विद्रोहाग्नि धधक उठती थी, तब कुछ समय के लिए अपने पद की महत्ता तथा गौरव को एक ओर रख कर वह समाट भी बालकों के उस मुखपूर्ण भोले-भाले संसार में घुस पड़ता था, जहां मनुष्य मात्र, चाहे वह राजा हो या रह्न, एक रामान हैं और सब साथ ही खेलते हैं। बालकों के साथ खेल का अकवर मानव-जीवन के कठोर सत्यों के साथ आँखमिचौनी खेलताथा। अकबर की स्वप्नलोक में भी खेल सुमा। यों बालकों के साथ उनके उस अनो है लोक में विचा कर अकवर वह जीवन-रस पीता था, जिसके बिना सामाज्य के उस गुरुतम भार से दव कर वह कभी का इस संसार से बिदा हो गया होता।

स्वप्रसंसार का वह स्वप्नागार—वह कृत्राबगाह—एक अनोखा स्थान है। स्वप्नलोक में रहते हुए भी अकत्रर की स्वप्न देखने की लत नहीं छूटी। कल्पनालोक में विचरने तथा स्वप्न देखने की लत एक बार पड़ी हुई किसकी छूटी है ? यह वह मदिरा है जिसका प्याला एक बार मुँह से लगने पर कभी भी अलग नहीं होता, कभी भी खाली रहने नहीं पाता। स्वप्नलोक में पड़ा पड़ा अकत्रर वास्तविक जीवन का स्वप्न देखता था। इस लोक में मस्त पड़ा

था, किन्तु वह सम्। धा, वास्तिविक संगार का किंग प्रकार गुलाता । भीतिक संगार के इन कार्यों में उसे निरन्तर लगे रहना पड़ता था। एयर्थ और विलानिता के सागर में गर्क रहते हुए भी उसे एक विशाल साम्। उथ पर शासन करना पड़ता था। साम्। उथ पर शासन करना तथा विस्मृति मिहरा पीकर ऐश्वर्य-सागर में गांते लगाना दो ध्रुवों की नाई विभिन्न हैं। अतए जब अकबर की इच्छा हुई कि वह प्रेम-महोदिध में गोता लगाने, कुछ काल के लिए विस्मृतिलोक में घूम तब तो उसने सांसारिक बातों को, सामाज्य-संचालन के कार्य को, एक रनप्र समभा। स्वप्रलोक के रवप्रागार में पड़ा अकवर साम्राज्य-संचालन का स्वप्र देखा करता था। राज्य-कार्य करते हुए भी सुख-भोग का मद न उत्तरने देने के लिए अकबर ने इस खप्रागार की सृष्टि की थी।

तीकरी का गीकर सूख गया, उसके साथ ही मुख्लिम सामाज्य का विशाल वृक्ष भी भीतर ही भीतर खोखला होने लगा। करोड़ों पीड़ितों के तपतपाय आंमुओं से सींचे जाकर उस विशाल वृक्ष की जड़ें मुद्दां होकर ढीली हो गई थीं, अतः जब आएजकता, विहोह तथा आक्रमण की भीषण आंधियाँ चलने लगीं, युद्ध की चमचमाती हुई चपला चमकी, गराजय रूपी विश्वपत होने लगें तब तो यह सामाज्य-रूपी वृक्ष उखड़का गिर पड़ा, उकड़े-उकड़े होकर विखर गया, और उसके अवशेष, विलास और ऐश्वर्य का वह भव्य ई धन, असहायों के निश्वासों तथा शहीदों की भीषण फुँकारों से जलकर भस्म हो गये। जहां एक मुन्दर वृक्ष खड़ा था, जो संसार में एक अनुपम वस्तु थी, वहां कुछ ही शताब्दियों में रह गए, गम्भीर गहार, उस वृक्ष के कुछ अधजले झुलसे हुए यत्र-तत्र बिखरे उकड़े तथा उस विशाल वृक्ष की वह मुद्री भर भस्म। सीकरी के खण्डहर उसी भस्म को रमाए खड़े हों।

× × ×

सब कुछ सपना ही तो था .....ंदखते ही देशते विकीन हो गया। दो आँखों की यह सारी करामात थी। प्रथम तो एकाएक भोंका आया, अकबर मानो रोति से जग पड़ा, स्वप्नकोंक को छोड़ कर भौतिक संसार में कौट आया। स्वप्न भंग हो गया और साथ ही स्वप्नलोक भी उजह गया,.....और तत्र रह गई उनकी, एकमात्र शेष स्मृति । किन्तु दो आँखें — अकबर की ही आंखें--ऐसी थीं जिन्होंने यह सारा खप्न देखा था, जिनके सामने ही इस स्वप्न का सारा नाटक-कुछ काल के लिए ही क्यों न हो-एक सुन्दर मनो-हारी नाटक खेला गया था। .....जिसमें अकबर स्वयं एक पात्र था, उस म्बप्रलोक के रङ्गमञ्च पर पूरी शान और अदा के साथ अपना पार्ट खेलता था। उन दो आँखों के फिरते ही, उनके बन्द होने के बाद उस खप्न की रही-सही स्मृतियाँ भी छप्त हो गईं। जो एक समय सच्ची घटना थी, जो बाद में स्वप्न मात्र रह गया था, आज उसका कुछ भी शेष न रहा। अगर कुछ बाकी बचा है तो केवल वह सुनसान भग्न रङ्गमञ्च, जहाँ यह दिव्य स्वप्न आया था, जहाँ जीवन का यह अद्भुत रूपक खेला गया था, जहाँ कुछ काल के लिए समस्त संसार को भूल कर अकबर ऐश्वर्य-सागर में ग्रोते लगाने के लिए कूद पड़ा था, जहाँ अकबर के मदमाते यौवन की अक्षय कामनाओं और उद्दीप्त वासनाओं ने नग्न चरय किया था, और जहाँ वह महान् भारतविजयी समाट, अपनी महत्ता को भूल कर, अपने गौरव को ताक में रख कर एक साधारण मानव वन जाता था, रङ्गरेलियां करता था, बालक की तरह उछलता था, जीवन के साथ आँखिमचौनी खेलता था और अमरत्व के सपने देखता था। सीकरी ही वह स्थान है, जिसे देख कर मालूम होता है कि मनुष्य कितना ही महान् और बड़ा क्यों न हो जाने, उसकी भी छाती में एक छोटा-सा कोमल भावुक हृदय धुकधुकाता है, उस दिल में भी अनेक बार वासनाओं तथा आकांक्षाओं के भीषण संग्राम होते हैं ; ऐसे पुरुष को भी मानवी दःख-दर्द, सांसारिक कामनाएँ तथा भौतिक वासनाएँ सताती हैं।

× × ×

खप्र ही तो था। बढ़ते हुए बैभव के साथ कमल की नाई यह नगरी वड़ी थी। किन्तु छप्त हो गया उसका वह बैभव, अकबर लीट गया भूतों की ओर। परन्तु आज भी उन सूखे पङ्कजों के अवशेष कीचड़ में धँसे हुए वहीं पड़े हैं। पङ्कपूर्ण पृथ्वी का हृदय भी पङ्कजों के इस पतन को देख कर भग्न हो गया, आँधुओं का प्रवाह उमड़ पड़ा, परन्तु वे आँसू भी शोध्र ही सूख गए; उस जीवन-पूर्ण रस की सतह सूख कर खण्ड-खण्ड हो गई है। वेभव से विहीन सीकरी के व सुन्दर आधर्यजनक राण्डहर मनुप्य की विलास-वासना और वेभव-लिप्सा को देख कर आज भी बीभूत्म अट्टहास करते हैं। अपनी दशा को देख कर सुध आती है उन्हें उन करोड़ों मनुप्यों की, जिनका हृदय, जिनकी भावनाएँ, शासकों, धनिकों तथा विलासियों की कामनाएं पूर्ण करने के लिए निर्दयता के साथ कुचली गई थीं। आज भी उन भव्य खण्डहरों में उन पीड़ितों का रुदन सुनाई देता है। अपने गौरवपूर्ण भूतकाल को याद कर वे निर्जीव पत्थर भी रो पड़ते हैं। अपने उस बाल-वेधव्य को स्माण कर वह परित्यक्ता नगरी उसारों भरती है। विलास-वासना, अनुप्त कामना तथा राजमद के विप की बुक्ताई हुई ये उसारें इतनी विषेठी हैं कि उनको राहन करना किन है। इन्ही आहों की गरमी तथा विष से मुगल-गात्राज्य मस्मीभूत हो गया। अपनी दुर्दशा पर दलके हुए आँसुओं के उस तत प्रवाह में रहे-सहे भस्मावशेष भी वह गए।

#### × × ×

एक नज़र तो देख को इस मृत शरीर को, अकबर के उस भग स्वप्त-संसार के उस सुनसान रङ्गमन्न को, अकबर के स्वप्रलोक के उन ट्टे-फूटे अवशेषों को। अकबर के ऐश्वर्य-विलास के इस लोक को उनड़े शताब्दियां बीत गईं, किन्तु उसकी ऐश्वर्य-इन्छा, विलास-वासना, वेभव-लिप्पा एवं कामना-कुड़ का वह मकबरा आज भी खड़ा है। सीकरी के वे भव्य खण्डहर गानवीय इच्छाओं, मन्च्य की सुख-वासनाओं तथा गौरव की आकांक्षाओं की अमशान-भूमि हैं मानवीय अलुप्त वासनाओं का वह करुण दस्य देख कर आज वे पाषाण भी श्रुच्य हो जाते हैं। अपने असमय पतन पर ट्टे हुए दिलों की आहं आज भी उन भग्न प्रासादों से सन-सन करती हुई निकलती हैं।

अक्रवर ने स्वप्नलोक निर्माण किया था, किन्तु भौतिक जीवन के कठोर थपेड़े खाकर वह भन्न हो गया। अपनी कृति की दुर्दशा, तथा अपनी आशाओं और क्षामनाओं को निष्ठुर संसार द्वारा कुचले जाते देख कर अकबर रो पड़ा। उसका सजीव कोमल हृदय फड कर दुकड़े-दुकड़े हो गया। वे दुकड़े सारे भम स्वप्नलोक में बिखर गए, निजीव होकर पथरा गए। सीकरी के लाल-लाल खण्डहर अकबर के उस विशाल हृदय के रक्त से सने हुए दुकड़े हैं। दुकड़े- टुकड़े होकर अकबर का इदय निर्जीव हो गया, निरन्तर संसार की मार खाकर वह मी पत्थर की तरह कठोर हो गया। जिस इदय ने अपना यौवन देखा, अपने वेभवपूर्ण दिन देखे, जो ऐश्वर्य में छोटता था, स्नेह-सागर में जो डुबिक्यां छगाता था, राज्यश्री की गोद में जिसने बरसों विश्राम किया, मद से उन्मत जो बरसों स्वप्नसंसार के उस सुन्दर लोक में विचरा, वहीं भम्न, जीर्ण-शीर्ण, पथराया हुआ, शताब्दियों से खड़ा सदी, गर्मी, पानी और पत्थर की मार खाकर भी चुप है।

× × ×

शताब्दियाँ वीत गईं और आज भी सीकरी के वे सुन्दर रही छे खण्डहर खाँ हैं। उस नवजात शिद्यु नगरी ने केवल पन्द्रह वर्ष ही श्रार किया, और फिर उसके प्रेमी ने उसे त्याग दिया; उसने उसे ऐसा मुला दिया कि कभी भूल से भी लीट कर मुँह नहीं दिखाया। एश्चर्य और विलास में जिसका जन्म हुआ था, अनन्तयीवना राज्यश्री ने जिसे पाला-पोसा था, एक मदमात युवा समाद ने जिसका श्रार कराने में अपना सर्वस्व छटा दिया था और जिसकी अञ्चयम सुन्दरता पर एक महान साम्राज्य नाज करता था, उससे अपने प्रेमी द्वारा ऐसा तिरस्कार—घोर अपमान—नहीं सहा गया। अकबर के समय में ही उसने वेभव को त्याग कर विधवा-वेश पहिन लिया था। बिछुए फेंक कर उसने बिछुआ हृदय से लगाया। और अकबर की मृत्यु होते हो तो सब कुछ छुट गया, हृदय विदीर्ण हो गया, शोक के मारे फट गया, अङ्ग क्षत-विक्षत हो गए, आँखें पथरा गई और आत्मा अनन्त में विलीन हो गई। भारत-विजेता, मुग्नल-सामाज्य के निर्माता, महान अकबर की प्यारी नगरी का वह निर्जीव शरीर शताबिद्यों से पड़ा धूल-धूसरित हो रहा है!

× × ×

सर-सर करती हुई हवा एक छोर से दृसरे छोर तक निकल जाती है और आज भी उस निजीव सुनसान नगरी में फुसफुसाहट की आवाज़ में डरता हुआ कोई पूछता है—-''क्या अब भी मेरे पास आने को वह उत्सुक है ?'' बरसों, शताब्दियों से वह उसकी बाट देख रही है, और अध…रह गया है उसका वह अस्थिपंजर । उस छिउकी हुई चांदनी में तारागण टिमटिमांत हुए मुस्करा कर उसकी ओर इकित करते हैं — "क्या सुन्दरता की दौड़ इस अस्थिपंजर तक ही है ?" और प्रतिवर्ष जब मेघ-दल उन खण्डहरों पर हीकर गुज़रता है तब वह पूछ बेटता है— "क्या कोई संदेशा भिजवाना है ?" और तब उन खण्डहरों में गहरी निश्वास सुन पड़ती है और उत्तर मिलता है— "अब किस दिल से उसका स्वागत कहाँ ?" परन्तु वृक्षरे ही क्षण उत्सुकता भरी कांपती हुई आवाज़ में एक प्रकृत भी होता है— "क्या अब भी उसे मेरी सुध हे ?"

परन्तु · · · · · विस्मृति का वह काला पट ! · · दर्शक के प्रश्न के उत्तर में गाइड अपनी ट्टी-फूटी अँगे ज़ी में कहता है — "इस नगरी को हिन्दुस्तान के बाद-शाह शाहंशाह अकबर ने कोई साढ़े तीन सौ वर्ष पहिले बनवाया था।"

**अवशेष** 

### अवशेष

महान् मुगल-रागृत अकवर का प्यारा नगर—आगरा—आज मृतप्राय-रा। हो रहा है। उसके अवदु-शावह भूल भरे रास्तों और एन तक गलियों में यह रपष्ट देख पदना है कि किमी रामय यह नगर भारत के उस विशाल रामृज्यिएणें राम्माज्य की राजधानी रहा था; किन्तु ज्यों-ज्यों उसका तत्मालीन नाम "अकवराबाद" मृलता गया र्यों-र्यों उसकी वह रामृद्धि भी विलीन होती गई। इस नगरी के बृद्ध क्षीण-इदय जुमा गराजिद में अब भी जीवन के कुछ विद्ध पढ़ते हैं, किन्तु इसका बहुत कुछ श्रेय मुस्लिम काल की उन मृता-रमाओं को है, अपने अवल में रामेट कर मी विकराल मृत्यु जिनकी मानव-समाज के स्मृतिसंसार सं राभेदा के लिए निर्वासित नहीं कर सकी; काल के कूर हाथों उनका नश्चर शरीर नष्ट हो गया, सब कुछ लोप हो गया, किन्तु स्मृतिलोक में आज भी उनका पूर्ण रवस्प विद्यमान है।

मुगल-रामाञ्य भंग हो गया किन्तु फिर भी उन दिनों की स्पृतियां आगरा के वायुमण्डल में रम रही हैं। जमीन से मीलों ऊँ ची हवा में आज भी ऐश्वर्य-विलास की मादक सुगन्य भाग प्रेम या मृत आद्दों पर बहाए गए आंसुओं की वाप, तथा उन्छ्वासों और उसासों में ताा वायु फेला हुआ है। भग्न मानव-प्रेम की वह समाधि, सुगल-प्रामाज्य के आहत यौषन का वह स्मारक, ताज, आज भी अपने आंसुओं से तथा अपनी आहों से आगरा के वायुमण्डल को वाप्य-मय कर रहा है। आज भी उस चिर्यायही प्रेमी के आंसुओं का सोता यसुना नवी में जांकर अहत्य रूप से मिलता है। ताज में दम्रनाए, गए सुगल-सम्राट के तक्पते हुए युवा-इदय की धुकधुकाहट से यसुना के वारा-स्थल पर छोटी-छोटी तरमें उस्ती हैं, और दूर-दूर तक उसके निश्वांसों की मरसर ध्वनि आज भी

सुन पड़ती है। कठार भाग्य के सम्मुख सुकोमल मानव हृदय की विवशता को देख कर यमुना भी हताश हो जाती है, ताज के पास, पहुँ चते-पहुँ चते बल खा जाती है, उस समाधि को छूकर तो उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंसुओं का प्रवाह उमड़ पड़ता है, वह सीधा बह निकलता है।

आगरे का वह उन्नत किला, अपने गत यौवन पर इतरा-इतरा कर रह जाता है। प्रातःकाल वालसूर्य की आशामयी किरणें जब उस रक्तवणे किले पर गिरती हें, तब वह चौंक उठता है। उस स्वर्ण प्रमात में वह भूल जाता है कि अब उसके उन गौरवपूर्ण दिनों का अन्त हो गया है, और एक बार पुनः पूर्णतया कान्तियुक्त हो जाता है। किन्तु कुछ ही समय में उसका मुख-स्वप्त भन्न हो जाता है, उसकी वह ज्योति और उसका वह मुखमय उछास, उदासी तथा निराशापूर्ण मुनसान वातावरण में परिणत हो जाते हैं। आशापूर्ण हर्ष से दमकते हुए उस उज्जवल रक्तवर्ण मुख पर पतन की स्मृति-छाया फैलने लगती है। और दिवस भर के उत्थान के बाद सन्ध्या समय अपने पतन पर शुन्ध मरीविमाली जब प्रतीची के पादप-पुड़ में अपना मुख छिपाने को दौड़ पड़ते हैं और बिदा होने से पूर्व अश्रुपूर्ण नेत्रों से जब वे उरा अमर करण कहानी की ओर एक निराशापूर्ण दृष्ट डालते हैं, तब तो वह पुराना किला रो पड़ता है, और अपने लाललाल मुख पर, जहाँ आज भी सौन्दर्यपूर्ण विगत यौवन की भलक देख पड़ती है, अन्धकार का काल घूँ घट खींच लेता है।

वर्तमानकालीन दशा पर ज्यों ही आत्मविस्पृति का पट गिरता है, अन्तः चक्षु खुल जाते हैं और पुनः पुरानी स्पृतियाँ ताज़ी हो जाती हैं, उस पुराने रङ्गमच पर पुनः उस विगत जीवन का नाटक देख पड़ता है। सुन्दर सुम्मन वुजं को एक बार फिर उस दिन की याद आ जाती है, जब दुःख और करणा-पूर्ण बातावरण में मृत्युशय्या पर पड़ा के दी शाहजहाँ ताज को देख देख कर उसामें भर रहा था, जहानआरा अपने सम्मुख निराशापूर्ण निस्संग करण जीवन के भीषण तम को आते देखकर रो रहीं थी, जब उनके एकमात्र साथी, ज्वेत पत्थरों तक के पाषाण-हृदय पिघल गए थे और जब वह रत्यखचित दुर्ज भी रोने लगा था, उसके आँस् दुलक-दुलककर ओस की वूँ दों के रूप में इधर-उधर बिखर रहे थे।

और वह मोती मर्ताजद, लाल-लाल किले का वह उज्ज्वल मोती... आज वह भी खोखला हो गया। उसका ऊपरी आवरण, उसकी चमक-दमक वेसी ही है किन्तु उसकी वह आंभा अब छुत हो गई। उसका वह रिक्त भीतरी भाग धूलि-धूर्रारित हो रहा है, और आज एकाध व्यक्ति के अतिरिक्त उस मसजिद में परमपिता का भी नामलेवा नहीं मिलता। प्रति दिन सूर्य पूर्व से पश्चिम को चला जाता है, सारे दिन तपने के बाद सन्ध्या हो जाती है, सिहर-सिहर कर वायु बहती है, किन्तु ये शोयत प्रस्तर खण्ड सुनसान अकेले ही खड़े अपने दिन गिना करते हैं। उस निर्जन स्थान में एकाध व्यक्ति को देख कर ऐसा अनुमान होता है कि उन दिनों यहाँ आनेवाले व्यक्तियों में से किसी की आत्मा अपनी पुरानी स्मृतियों के बन्धन में पढ़ कर खिनी चली आई है। प्रार्थना के समय "मुअज्जन" की आवाज़ मुनकर यही प्रतीत होता है कि शताबिदयों पहिले गूँजने वाली हलचल, चहल-पहल तथा शोरगुल की प्रति-विशाज भी उस मुन्दर परित्यक्त मसजिद में गूँज रही है।

उस लाल लाल किले में मोती मसजिद, खास महल आदि हवेत भव्य भवनों को देख कर यही प्रतीत होता है कि अपने प्रेमी की, अपने संरक्षक की मृत्यु से उदासीन होकर इस किले को वैराग्य हो गया, अपने अरुण शरीर पर शोयत भरम रमा ली। उस महान किले का यह वैराग्य, उस जीवनपूर्ण स्थान की यह निर्जनता, ऐक्वर्य-विलास से भरपूर सोते में यह उदासी, और उन रह-बिरह्ने, चित्रत तथा सजे-सजाए महलों का यह नग्न स्वस्प, स्थास ले ले! संन्यास के हिला देता है, तब क्यों न वह किला संन्यास ले ले! संन्यास, संन्यास स्वास स्वास है विला किया, और अपने सारे बाहा द्वार हटा दिया, उक्तगकर अपने से विलग किया, और अपने सारे बाहा द्वार कर लिए। अब तो इनी-गिनी बार ही उसके नेन्न-पटल खुलते हैं, संसार को दो नज़र देख कर पुनः समाधिस्थ हो जाता है वह किला। उस दुःखी दिल को सताना, उस निर्जन स्थान को फिर मनुष्य की याद दिलाना भारे! सम्हल कर जाना वहाँ; वहाँ के वे क्षप्तित पाषाण, वह प्यासी भूमि न जाने कितनी खारमाओं को निगल कर, न जाने कितनों के धीवन को कुचल कर, एवं न जाने कितनों के धीवन को जीवन-रस

को पीकर भी तृप्त नहीं हुई; आज भी वह आप के आंमुओं को पीन के लिए, कुछ क्षणों के लिए ही प्रयान हो आप की मुखद घड़ियों को भी विगय करने को उताह है।

उस किले का वह लाज-लाल जहांगीरी महल - सुरा, मुन्दरी और सङ्गीत के उग अनन्य उपासक की वह विलास-भूमि--आज भी वह यौयना की लाली से रहा हुआ है। प्रति दिन अन्धकारपूर्ण रात्रि में जब भूतकाल की यनिका उठ जाती है, तब पुनः उन दिनों का नाट य होता देख पड़ता है, जब अनेकों की वारानाएँ अतम रह जाती थीं, कहमें की जीवन-घडियाँ निराशा के ही अन्धकारमय वातावरण में बीत जाती थीं. और जब प्रेम के उस बालकामय शान्ति-जल-विहीन ऊसर में पड़े-पड़े अनेकों उसकी गरमी के मारे तड़पते थे। उरा सुनरान परित्यक्त महल में रात्रि के रामय सन पढ़ती हैं चल्लारापूर्ण हास्य तथा विपादमय करुण कन्दन की प्रतिध्वनियाँ। वे अद्यान्त आत्माएँ आज भी उन वैभवविहीन खण्डहरों में धमती हैं और सारी रात रो-रोकर अपने अपार्थिव अश्र ओं से उन पत्थरों को लथपथ कर देती हैं। किन्तु जब धीरे-धीरे पूर्व में अरुण की ठाली देख पड़ती है, आसमान पर स्वच्छ नीला-नीख परदा पड़ने लगता है, तब पुनः इन महलों में वही सन्नाटा छा जाता है, और निस्तब्धता का एकछत्र सागाज्य हो जाता है। उन मृतात्माओं की यदि कोई स्मृति शेष रह जाती है तो उनके वे विखरे हुए अश्रुकण, किन्तु कर काल उन्हें भी सुखा देना चाहता है। यहां की शान्ति यदि कभी भन्न होती है तो केवल दर्शकों की पद-व्वनि से तथा "गाइडों" की ट्टी-फ़टी अंग्रेजी शब्दावली द्वारा । रात और दिन में कितना अन्तर होता है ! विस्पृति के पट के इधर और उधर... एक ही पट की दूरी, वास्तविकता और स्वप्न, भूत तथा वर्तमान ···कुछ ही क्षणों की दंरी और हज़ारों वर्षों का-सा भेद···कुछ भी समफ नहीं पड़ता कि यह है क्या।

उस मृतप्राय किले के अब केवल कड़ालावशेष रह गए हैं; उसका हृदय भी बाहर निकल पड़ा हो ऐसा प्रतीत होता हैं। नक्षत्र-खचित आकाश के चन्दवे के नीचे पड़ा है वह काले पत्थर का ह्या हुआ सिहासन, जिस पर किसी समय गुद्गुदे मखनल का आवरण छाया हुआ होगा; और जिस पत्थर तक को मुशांभित करने के लिए, जिसे सुमजित बनाने के वास्ते अनेकानेक प्रयान किए, जाते थे, आज उमी की यह दशा है। बह पत्थर है, किन्नु उसमें भी भावुकता थी; वह काल है, किन्नु किर भी उरामें प्रेम का शुद्ध स्वच्छ सोता बहता था। अपने निर्माता के वंशजों का पूर्ण पतन तथा उनके स्थान पर छोटे-छोटे नगण्य शासकों को सिर उठाते देश कर जब इम किल ने बेराग्य ले लिया, अपने यौवन-पूर्ण रक्तमय गात्रों पर भगवां डाल लिया, शोयत भस्म रमा ली, तब तो उसका वह छोटा हृदय भी शुन्य हो कर नइप उठा, अपने आयरणों में से बाहर निकल पड़ा, वह बेचारा भी रो दिया। बह पत्थर-हृदय भी अन्त में विदीर्ण हो गया और उरामें से भी रक्त की दो बूँ दें टपक पड़ी। सुपालों के पतन को देख कर पत्थरों तक का दिल हट गया, उन्होंने भी रुधिर के आंस् बहाए.....परनु व सुपाल, उन महान समाटों के व निकत्मे वंशज, ऐश्वर्य विलास में पड़ सुखनींद सो रहे थे;...... उनशी बही नींद चिर निज्ञ में परिणत हो गई।

और वह द्यासाहर, सानव-कांचन-हृद्य के दुकड़ों से मुगोभित वह स्थान किना सुन्दा, दीक्षिमान, शीपण तथा साथ ही कितना सहस्यमय भी है! शैवन, एथर्य तथा राजमद सं उन्मत्त रामाटों को अपने खेळ के लिए मानव हृदय से अधिक आकर्षफ वस्तु न मिली। अपने विनोद के लिए, अपना दिल वहलाने के हेनु उन्होंने अनेकों के हृदय चकनाचूर कर डाले। भोले-भाले हृदयों के उन स्कृटिक दुकड़ों से उन्होंने अपने विलास-भवन को सजाया। एक बार तो वह जगमगा उठा। टूट कर भी हृदय अपनी सुन्दरता नहीं खोते, उसके विपरीत रक्त से राने हुए व दुकड़े अधिकाधिक आभापूर्ण देख पढ़ने हैं। परन्तु जब सामान्य के यौवन की रिक्तम ज्योति विलीन हो गई, जब उस चमकते हुए, रक्त की लाली भी कालिमा में परिणत होने लगी, तब तो मानव-जीवन पर कालिमामयी यवनिका खालने वाली उस कराल मृत्यु का भयद्वर तममावृत पटल उस स्थान पर गिर पड़ा; उस चीक्षमहरू में अन्धकार ही अन्ध-कार छा गया।

मानव हृदय एक मयङ्कर पहेली है। ं व्सरों के लिए एक बन्द पुर्ज़ा है; उसके भेद, उसके भावों को जानना एक अरास्भव बात है। और उन हृद्यों की उन गुप्त गहरी दरारों का अन्धकार, ...... एक हृदय के अन्धकार को भी

दूर करना कितना कितना कितन होता है, और विशेषतया उन दरारों को प्रकाशपूर्ण बनाना .....और यहाँ तो अनेकों मानव-हृदय थे, रोकड़ों हज़ारों —और उन हृदयों के दुकड़े, वे सिकुड़े हुए रक्त में सने खण्ड ......उन्होंने अपनी दरारों में सित अन्धकार को उस शोशमहल में उँडेल दिया। मुग्नलों ने श्रीशमहल की छिष्ट की, और सोचा कि प्रत्येक गानव-हृदय में उन्हीं का प्रतिबिम्ब दिखाई देगा ... परन्तु यह कालिमा और मानव-हृदय की वे अनवूक्त पहेलियों ...। मुग्नलों ने उमझते हुए यौवन में, प्रेम के प्रवाह में एक चमक देखी और उसी से सन्तुष्ट हो गए। दर्शकों को भी सम्यक प्रकारण बताने के लिए तया उस अन्धकार को क्षण भर के लिए मिटाने के हेनु गन्धक जला कर आज भी ज्यांति की जाती है। मुग्नलों के समान दर्शक भी उन कांच के दुकड़ों में एक वार अपना प्रतिबिम्ब देख कर समक्तने हैं कि उन्होंने सम्पूर्ण हस्य देख लिया। परन्तु उस अन्धकार को कीन मिटा सकता है १ कीन मानव-हृदय के तल को पहुँ च सका है १ किसे उन छोटे-छोटे दिलों का रहस्य जान पड़ा है १ कीन उन हृद्धे हुए हृदयों की सम्पूर्ण व्यथा को, उनकी कसक को समक्त सका है १ ग्रीन उन हिर हुए हृदयों की सम्पूर्ण व्यथा को, उनकी कसक को समक्त सका है १ ग्रीन उन हो समक्त तो निरन्तर बढ़ता ही जाता है।

सुन्दरता में ताज का प्रतियोगी, ऐतमादुद्दीला का मक्तवरा, भाग्य की चम्बळता का मूर्तिमान स्वरूप है। राह-राह भटकनेवाले भिखारी का मक्तवरा, भूखों मरते तथा भाग्य की मार से पीइत रक्क की क्रज ऐरी होगी, यह कौन जानता था १ यह क्वेत समाधि भाग्य के कठोर थपेड़े खाए हुए व्यक्ति के सुखान्त जीवन की कहानी है। क्वेत परथर के इस मक्तवरे के स्वरूप में सौभाग्य वनीभूत हो गया है। योवन-मद से उन्मत सामाज्य में न्रजहाँ के उत्थान के साथ ही वासनाओं के भावी अन्धड़ के आगम की सूचना देने वाली तथा उस अन्धड़ में भी सामाज्य के पथ को प्रदीप्त करने वाली यह ज्योति मुग्नळ स्थापर-कला की एक अद्भुत वस्तु है।

और उस मृतप्राय नगरी से कोई पाँच मील दर् स्थित हैं वह अस्थि-विहीन पजर। अपनी प्रियतमा नगरी की भविष्य में होने वाली दुर्दशा की आशङ्का से अभिभृत हो कर ही अकबर ने अपना अन्तिम निवासस्थान उस नगरी से कोसों दूर बनाने का आयोजन किया था। अकबर का सुक्षोमल हृदय मिट्टी में मिल कर भी अपनी कृतियों की दुर्दशा नहीं देख सकता था, और न देखना ही चाहता था। उस शान्त-वातावरण-पूर्ण सुरम्य उद्यान में स्थित यह युन्दर समाधि अपने दृक्त की एक ही है। अकबर के व्यक्तित्व के समान ही समाधि दूर से एक साधारण-सी वस्तु जान पड़ती है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसके पास जाते हैं, उस समाधि-भवन में पदार्पण करते हैं, त्यों-त्यों उसकी महत्ता, विशा-लता एवं विशेषताएँ अधिकाधिक दिखाई पड़ती हैं। उस महान् अव्यावहारिक धर्म 'दीन-ए-इलाही' के इस एकमात्र स्मारक को निर्माण करने में अकबर ने अनेकानेक वास्तुकलाओं के आदशों का अनोखा सम्मश्रण किया था।

ध्रव की ओर सिर किये अकबर अपनी कब में लेटा था। एक घ्रव की लेकर ही उसने अपने समस्त जीवन तथा सारी नीति की स्थापना की थी, और उसके उस महान् आदर्श ने, विस्व-बन्धुत्व के उस टिमटिमाते हुए ध्रुव ने, स्त अकबर को भी अपनी ओर आकृषित कर लिया। अकबर का वह छोटा-सा शव उस विशाल समाधि में भी नहीं समा सका, वह वहाँ शान्ति से नहीं रह सका। विक्व-प्रेम तथा मानव-भातृत्व के प्रचारक अकबर के अन्तिम अवशेप, व मुद्री भर हिंडडयाँ भी विस्व में मिल जाना चाहती थों। विशाल हृदय अकवर मर कर भी कठोर पत्थरों की उस विशाल, किन्तु आत्मा की दृष्टि से बहुत ही संकुचित, परिधि में नहीं रामा सका। अपने अप्राप्त आदर्शों की ही अग्नि में जल कर उसकी अस्थियाँ भी भस्मसात हो गईं, और वह भस्म वायु-मण्डल में व्याप्त हो कर विस्त्र के कोने-कोने में समा गई। अकबर की हिडडयाँ भस्मीभत हो गईं, परन्त अपने आदशीं को न प्राप्त कर राकने के कारण उस महान् समाट की वह प्रदीप्त हृदय-ज्वाला आज भी बुक्ती नहीं है; उस मिट्टी के दीपक-रूपी हृदय में अगाध मानव-स्तेह भरा है, उसमें सिंदच्छाओं तथा शुभ भावनाओं की शुद्ध स्वेत बत्ती पड़ी है, और वह दिया तिल-तिल कर जलता है। वह टिमटिमाती हुई ली आज भी अकबर की समाधि पर जल रही है, और धार्मिक सङ्कीर्णता के अन्धकार से पूर्ण, विश्व के सहश गोल तथा विशाल गुम्बज़ में वह उस महान आवर्श की ओर इंजिल करती है, जिसकी प्राप्त करने के लिए शताब्दियों पहिले अकबर ने प्रयत्न किया था, और जिसे आज भी भारतीय राष्ट्र नहीं प्राप्त कर सका है।

मानव जीवन एक पहेली है, और उससे भी अधिक अनवूम वस्तु है विभि का विधान । मनु य जीवन के साथ खेलता है, जीवन हा उसके लिए मनो-रजन की एकमात्र वरतु हे, और वही जीवन इस लोक में फेल कर संसार-त्यापी हो जाता है। संसार उस विखरे हुए, जीवन को देश कर हंस देता है या हुकरा देता है। परन्तु जीवन पीत चुकन पर जब मनुत्य उसे समेद कर इस लोक से बिदा छेता है तब संसार उस विधान आत्मा के संमर्ग में आई हुई वस्तुओं पर प्रहार कर या उन्हें चृग कर समम्म लेता है कि वह उस अन्तिहत आ मा के प्रति अपने भाव प्रकट कर रहा है। उस मृत व्यक्ति के पाप या पुष्प का भार उहाते हैं उसके जीवन से सम्बद्ध ईंट और पत्थर, उसकी रिश्तियों के अन-शेष। किसका कृत्य और किमे यह दण्ड स्मारन्तु यही संगार का नियम है, विधि का ऐसा ही विधान है।

बिग्वरे पड़े हैं मुग्नल-ग्राशें के जीवन के भग्नावशेष, उस मृतपाय तगरी में। जिन्होंने उस नगरी का निर्माण किया था उनका अन्त हो गया, उनका नामलेवा भी न रहा। सब कुछ विनष्ट हो गया; वह गौरव, वह एश्वर्य, वह समृद्धि, वह समृत्या—सब विलीन हो गए। मुग्नल सामाज्य के उन महारा मुग्नल-समृत्यों की स्मृतिया, उन स्मृतियों के व रह-पांद अन्तर्गप, यत्र रत्न विखरे हुए, वैभविवहीन व नण्डहर, उन समृत्यों के विलास-रथान, एश्वर्य के वे आगार, उनके मनीभावों के वे स्मारक .....गब शताब्दियों से धूलि-धूसरित हो रहे हैं, पानी-पत्थर, सरवी-गरगी की मार सह रहे हैं। उन्हें निर्माण करने में, उनके निर्माताओं के लिए विलाग और सख की सामग्री एकत्र करने में, जो जो पाप तथा सहसों इगिह्यों एतं धीहतों के हत्यों को कुबल कर जो-जो अत्यावार किए, गए थे, उन्हीं सब का प्रायिश्वत आगरे के ये भग्नावशेष कर रहे हैं। कब जावार यह प्रायिश्वत सम्र्ण होगा, यह कौन जानता है कि कुछ बता सके।

तीन कब्रें



## तीन कब्रें

अनन्तयौवना राज्यश्री द्वारा पाळे पासे गए मुग्नल साम्राज्य का यौवन फूट निकला; अँगड़ाई लेकर उसने पैर पसारे। साम्राज्य के अङ्ग अङ्ग में नवीन स्कृति का रक्त दौढ़ रहा था। उराका वक्षःस्थल फूल गया, धर्मानयों में कमन होने लगा। भारतीय साम्राज्य के मुख पर नवयौवन की लाली फेलने लगी, उराके उन उजले उजले कपोलों पर गुलाबी रङ्ग के महलों की रिक्तम रेखाएँ यन्न-तन्न दिखाई देने लगीं। राजधानी-रूपी हदय की धड़कन प्रारम्भ हुई। अपने उमझते हुए यौवन के साथ वह छोटा-सा हदय भी फेल्मे लगा।

वह मस्ताना यौवन था। धन-धान्य-पूर्ण साम्राज्य ने आंखें खोलीं तो देखा नवजीवन का वह धुनहला प्रभात। सीभाग्य के वालरिव की लाल-लाल किरणों ने पूर्वी आकाश को रक्तवर्ण कर दिया; दुर्भाग्य-धन-धटा के कुछ अविशिष्ट यत्र-तत्र विखरे टुकड़े भी अब विलीन होने की चेष्टा कर रहे थे। और उस यौवन में नवयुवा साम्राज्य को अकबर ने पिलाई राजमद की वह लाल-लाल मदिरा। उसकी मदमाती सीरम से ही अनुभवहीन युवा मस्त हो गया, और उसकी पीकर तो बेसुधि बेतरह छा गई; यौवन की मस्ती पर राजमद का वह प्याला ......ओह । बहुत था वह नशा, गाम्राज्य तो वदहीश हो गया, मस्त होकर नशे में इसमें लगा।

और उन मदमाते दिनों में अकबर ने पुत्र का मुँह देखा। गैवन की मस्ती में इस्मता हुआ, राजमद को पीकर उन्मत्त, निरन्तर स्वप्नलोक में विचरने वाला अकबर ही तो सलीम का पिता था। उन सुनहले दिनों में, मादक सौरम से पूर्ण उस मस्ताने वातावरण में राज्यश्री ने अपने लाइले सलीम को पाला पोसा। आशाएण आकाश के उस जगमगाते हुए चँदवे के गीचे सलीम के बात्य-बाल के दिन बीते। एश्वर्य के उस विपेत किन्तु मुनहरू वमचमाते हुए वाता-बरण में उसका लालन-पालन हुआ।

वर्रों बाद सामाज्य-उद्यान का वह अनेग्ना मुन्तर पुण वगनत की वया के स्पर्श का अगुभव कर जब खिळनं लगा तब तो अपने यौवन पर इटलाने हुए, सामाज्य ने उसका खागत किया, अनन्तयौवना ने उसको चूम कर उसकी बलेयों लीं। युवा सामाज्य के शाह जांद का यौवन था। एक्ष्य और विलागिता के मदमात मौरभ ने सलीम को अशक्त कर दिया — मुग्नस्तर की मृग-सरिवा की और वह अनजान सिवा चला गया, मुग्न-सिवा में वह बह निकला।

#### x x x

किन्तु गिलतं हुए पुष्प की वह तङ्ग, उस इते हुए थौनन भी वह कगक ......शाहजादा वल खा-खा जाता था। वह प्याशा हृदय प्रेग-जल भी खोज में निकला। मुख-खप्र-लोक में उसने कितने ही दृश्य देखे थे, किन्तु उन्होंने तो उस इते हुए यौवन की इस चिनगरी को अधिकाधिक प्रञ्वलिन किया। जीवन-प्रभात में ओस-ह्पी स्वर्गीय प्रेम-क्रणों को बटोरने के लिए वह पुष्प खिल उठा, पँखुडियां अलग अलग हो गईं। अपने दिल को हाथों में लेकर सलीम प्रेमलोक में सौदा करने की निकला।

प्यासे को पानी पिलाने वाला मिल ही तो गया। सलीम के हृदय-क्यी प्याले में प्रेम-रालिल की दो वूँ दें टपक ही तो पड़ीं। उस तलाते हुए हृदय को एक आसरा मिला। चार आंखों का मिलन ...... दो बन्द किन्तु उमझनें हुए सोते खुल पड़े। दो भोले-भाले हृदयों का उलक पड़ना, अनजाने बँध जाना, दो प्यासों का साथ बैठ कर एक ही सोते से प्रेम-जल पीना ....... उसा की उस अध्युली पलकों ने, सन्ध्या की उस रिक्तम गोधृलि ने, तथा शरद की उस शुभू चाँदनी ने देखा। किन्तु ......शह! यह मुख उनसे देखा ग गया। अनारकली को खिलतें देखकर चाँद जल उठा, उग ईप्यांगिन में वह दिन दिन कीण होने लगा। उपा ने अनारकली की मन्ती से भरी अलगाई हुई इन

अधकुळी पलकों को देखा और कोध के मारे उसकी आंख ठाल-खाल हो गई। गोधूलि ने उस अपूर्व मुखद मिलन को देखा और अपने अचिरस्थायी मिलन को याद कर उसने अपने मुख पर निराद्या का काला घूँ घट खींच लिया।

राम्।ज्य का शाहजादा ..... और अनारकली पर मुग्ध हो ..... साम्।ज्य, कठोर-हृदय साम्राज्य को यह वात ठीक न लगी। उन मुखद घड़ियों की बाट जोहना, वे नरराती हुई अन्धि, उनकी वह प्यामी दृष्टि, कुछ अधकही वातें, घड़कता हुआ दिल, दो चुम्बन, पुनः मिलने के वे वाहे, वियोग पर वे दो आहें .....आह ! इन सब का अन्त हो गया; उस भौली-भाली बालिका को बलिदान कर डाला। प्रेम-मिद्रा का वह छलकता हुआ प्याला पृथ्वीतल पर उँडेल दिया गया; वह मिद्रा धृथ्वीतल में समा गई और वह प्याला ...कूर काल ने उमे चूर कर डाला। प्रेम की वेदी पर वह सुन्दर खिलती हुई क्ली कुचल दो गई। खिलने भी न पाई थी, उसकी वह कसक अभी मिटी न थी कि वह भूतकाल की वस्तु हो गई। कितनी निच्छरता .....कठोर निजीव साम्।ज्य के लिए सुकोमल घड़कते हुए हृदय का कुचला जाना, वारांगना राज्यथी को आकर्षित करने के लिए राबी प्रेमिका को बलिदान कर देना, .....कन्तु यही संसार की रीति है।

और अनारकली ने सहर्ष आत्मसमर्पण किया। प्रेमान्नि की उस ल्य-ल्याती हुई उद्दीत लों में जल का उस सुन्दर तितली ने अपना अस्तित्व मिटा दिया। प्रेम की वेदी पर अपनी हस्ती मिटा कर उसने अपने प्रेमी को बचा लिया। उसने जीवित समाधि ले ली; अपने धधकते हुए, हृदय को लेकर, अपने जीवन की आकांक्षाओं को निराशा के काले अस्ल में समेट कर वह जग-न्माता पृथ्वी में समा गई। उसके उमझते हुए, यौवन के वे अवशेष, खिलती हुई कली की वह तड़ग, आते हुए वसन्त की वह सुखदायक समीर, सुमधुर सन्नीत की वह प्रथम तान…अकाल में ही विलीन होकर ये चिरकालीन प्रकृति में धीरे धीरे प्रस्फुटित हुए।

जहाँगीर के नवयुवा सुकोमल हृदय को भीषण चौट पहुँची। उसके छोटे से दिल में गहरा घाव लगा, किन्तु वह तढ़प कर रह गया, विवश था। उसका रोष पानी पानी होकर बह निकला। उसके भावों का वह प्रवाह अनृप्त प्रेमाग्नि की आच न गह कर मृत्व गया। दो आम टाके, कुछ आहे निकली। प्रेग-प्रमात का वह सुनहला आकारा छिन-भिन्न हो गया। उन मुखपूर्ण दिनों की, उस मुनहले प्रेमस्वप्न की अब शेप रह गई केवल कुछ कराक-भरी स्मृतिया।

x x x

और खिलते हुए प्रेम-पुष्प की वह रामाणि, बिलदान की वह कां का निकार कहां तब कुछ भी निथा। बररों। बाद जब गलिम सिहारानारू हुआ तो उसका वह मृत प्रेम पुनः उसक पड़ा। उसके हृदय-संसार में फिर जा बनण्डर उठा तो यह आंधी उसके जले हुए भानों की भरम को भी यत्र-तत्र बिखेरने लगी। अपने हृदय के प्रथम त्रण की, अपने सुन्दर मुनहले जीवन-प्रभात की स्मृति का साकार स्नरूप, उनका स्मारक, दलने के लिए वह उत्भुक हो उठा। इतने बररों बाद भी जहाँ उस मृत प्रेमिका के लिए यान था, जहां तब भी उसकी स्मृति विद्यमान थी, जहाँ तब भी अनन्त में विलीन हो जाने वाली उम मृता प्रियतमा के लिए प्रमागिन ध्रमक रही थी—अपने उसी हृदय के अनुरूप उसने वह सुन्दर कृत्र बनवाई। अनारकली की स्मृति बरसों विस्मृति के काले पट में ढकी जहागीर के हृदय में रही—अब तो जहागीर ने अनारकली के अवशेपों को भी प्रमस्मृति के गाढ़ आल्जिन में लिपटा लिया, रामाधि-रूपी स्मारक के कठोर आल्जिन में उन्हें जकड़ लिया।

जहां प्रथम बार अनारकली दफ़ताई गई थी, किटताई से घूमते-घामते वहां पहुँ च पाते हैं; किन्तु ज्योंही वहा पहुँ चते हैं हमें दिखाई देता हैं कि वह वहां नहीं है। जहां उसका एकछत्र राज्य था, जिरा हृदय पर एक गमय उसका ही अधिकार था, उस पर अब वृसरों का आधिपत्य होते देख कर कृत में भी अनारकली का राव रिहर उठा, और भावावेश में आकर उसका नह आंस्थ-पक्तर भी वहाँ से उठ कर चल दिया। मानव-हृदय की भूळने की लत का इरासे अधिक ज्वलन्त उदाहरण और कहां मिलेगा ?

संसार के लिए मानव जीवन एक खेल हैं, मनोरखन की एक अद्भुत सामग्री हैं। मानव-हृदय एक कौत्हुलोत्पादक वस्तु हैं। उसे तड़पते देख कर संसार हंसता है, उसके दर्द को देख कर उसे आनन्द आता है; और यदि संसार को मानव हृदय में भी अधिक आकर्षक कोई दसरी वस्तु मिल जाय तो वह उसे भी भुला देगा | कितनी बेददी ! कितनी निष्ठुरता ! संसार का यह खिलवाड़ चोट खाये हुए मनुष्य को रुख देता है।

जो भारतीय साम्राज्य के याहजादे की प्रेमपात्री थी, जिसके पैरों में मुगल-घराने का सिरमीर लोटता था, संसार ने उसी अनारकली को मृत्यु के बाद कब में भी सुखपूर्वक नहीं सोने दिया, उसे उटाकर एक कोने में पटक दिया; अपने स्मृतिलोक से ही नहीं, अपने हृदय से भी निकाल बाहर किया .....और रावी की वह धारा, अनारकली के उस भग्न प्रेम पर बहाए गए आंसुओं का वह प्रवाह .....वह भी उसे छोड़ चला । वे आंस् सूख गए, और उसका वह छुष्क वक्षःस्थल आज खण्ड खण्ड होकर सहस्र रेणुकणों के स्वरूप में बिखरा पड़ा है ।

संसार ने उसे भुला दिया। उस राह से, उस अनारकली गली से, न जाने कितने आते हैं, और न जाने कितने खले जाते हैं, किन्तु कितनों को धधकते हुए चोट खाए हुए उस हृदय की याद आती हैं? कितने ऐ, हैं जो उस कलिका के अकाल में ही मुरम्ताने पर दो आँसू टपकाते हैं, दो उसासें भरते हैं? अपनी अपनी आपित्तयों और निराशाओं का भार उठाये प्रत्येक मनुष्य चला जाता है, अपनी ही करुण कहानी को याद कर वह रोता है, कहाँ है उसके पास आंसुओं का वह अक्षय सागर कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्हें बहावे?

#### × × ×

जहाँगीर के जीवन का यौवन-प्रभात प्रेम पर शहीद होनेवाली प्यारी अनारकली के रुधिर से रङ्गा हुआ था। उस स्वप्नलोक में उसके दिल के दुकड़े ही यत्र-तत्र विखरे पड़े थे, अपने दृटे हृदय में से टपक पड़ने वाली रुधिर को वूँ दें धीरे धीरे उसके सारे जीवन को रङ्ग रही थीं। उसी लाली में जहाँगीर सर्क हो गया। किन्तु समय के साथ जब धीरे धीरे यह लाली विलोन होने लगी, तब तो जहाँगीर ने प्याले में मिद्रा हांली, उस मिद्रा की लाली में उसने सारे जग को देखा, अपने प्याले की उस लाली से उसने सारे जहान की रँग दिया।

अगने जीवन प्रभात में ही वह अलगागा हुआ, नौर साकर घायल पड़ा था। रांतार के प्रति उदासीन, आखें बन्द किये, वह पड़ा पड़ा अपने ही रमृति-लोक में घूमता था। पुरानी स्मृतियों को यान कर-कर वह इस्मता था, रोता था, किन्तु संसार उराके प्रति उदारीन न था, भाग्य रो यह देखा न गया कि जहाँगीर यों ही अकर्मण्य पड़ा विस्मरणीय विगत वातों को याद कर पुराने दिनों के सपने देखे।

राह-राह की भिलारिन ने उस अलसाए हुए जहांगीर को ठोकर मार कर जगा दिया। वह युवा सुन्दरी न जाने किन किन अज्ञात देशों से घूमती-घामती शाहजादे की राह में आ पहुँ वी। सलीग तो उगे देख कर पागल हो गया; उराका छोटा-सा हृदय पुनः मचल गया। किन्नु भाग्य रो कौन लड़ सका है ? प्यामे को पानी का प्याला दिखा-दिखा कर उसे तएगाने में ही उरा कटोर नियति को आनन्द आता है। जिसे अपनान के लिए वह उरसुक हो रहा था, वह पराई हो गई, उराकी देखती आंखों विहार भेज दी गई। उसके चोट खाए हुए हृदय पर गुनः आघात लगा, वह निप का घूँट पीकर रह गया।

उस सुन्दर मस्ताने सौवन-प्रभात की एक मनोहारी भलक ने, प्रे मोद्यान की मादक सुगन्धित ममीर के एक मोंके ने, खिळते हुए प्रेम-पुष्प की एक भांकी ने, तथा मधुर रागिनी की प्रथम तान ने ही उस मदमाते शाहजादे को मतवाला बना दिया। प्याले पर प्याला ढल रहा था। और उस पर दरा मधुर स्पृति का भार तथा भावी आशाओं की उस्पृक्ता ...... शाहजादा पड़ा उस दिन की वाउ जोहन लगा, जब वह स्वच्छन्द होकर अपनी आशाओं को पूर्ण कर सकेगा। मानवीय-भावरूपी सागर के वक्षःस्थल पर एक बार लहरें उठ चुकी थीं, वे कल्लोल कर कठोर भाग्य-रूपी किनारे पर टकरा कर खण्ड खण्ड होकर बिखर चुकी थीं। किन्तु उस कल्लोल की वह सुन्दर ध्विन अब भी उसके कानों में गूँज रही थीं। उस शाहजादे का हृदय-मंगार शान्त होकर उस दिन की

राह देख रहा था, जब पुनः यवनिका उठंगी, जब पुनः व सुम्बद ह्य्य देखने को मिलेंगे, और जब एक बार फिर अपने प्रेमी को दंखकर उस प्रेमिका के वक्षःस्थल में भावों का बवण्डर उठेगा, उगके प्रेम का सागर उमझ पड़ेगा, उसमें तरकों उठेंगी, और उन तरकों पर रूत्य करेगी वह प्रेम-सुन्दरी। सारा संसार जब स्तब्ध होकर उस ह्य्य को देखेगा, और जब मलीम स्वयं अपनी प्रेयसी को गले से लगाने के लिए दौड़ कर उरा प्रेम-महोद्ध में कूद पढ़ेगा; तथा जब उस तारकमय आकाश के नीचे उस लिटकी हुई चाँदनी में निर्जन वन भी स्वर्ग से अधिक सुम्बदायक होगा, संगीत की मधुर तान से भी अधिक आकर्षक होगी वह शान्त निस्तब्धता, जब प्रेमापिन में भी चांदनी की-सी शीतलता आ जावेगी, और जब जलते हुए अङ्गारों से ही हृदय की वह प्यास बुझेगी........ किन्तु यह तो सारा एक सुख-खप्त था, और इसी स्वप्नलोक में विचरता था वह शाहज़ादा।

#### 

और बरसों बाद जब पुनः उस निराशा के तम में आशा-ज्योति की प्रथम रेख दिखाई पड़ी, तब तो शाहजांद को अपनी अनुभूति का खगाळ आया। टूटे हुए दिल को लेकर जहाँगीर ने संसार की रक्षा करने के लिए कमर बांधी; उसे तो आशा का ही एकमात्र सहारा था।

और आधे युग के संघर्ष के बाद अपने मृत पति के प्रति कर्तव्य की भावना पर जब नूरजहां के प्रेमिपपासु आकांक्षापूर्ण हृदय ने बिजय पाई, और जैंब उस चौट खाए हुए भान हृदय वाले जहांगीर को उसने गले से लगाया, तब तो निराशातम से घिरे हुए उस छिब-भिन्न हृदय को कुछ संतोप हुआ, कुछ तृप्ति हुई, किन्तु पहिले की सी मस्ती नहीं आई। बरसों के मान के बाद नूरजहाँ ने जहांगीर को इच्छित वर दिया; जहांगीर तो आनन्द के मारे पागल हो गया। पुनः प्रेम-मिदरा का प्याला भरा जाने लगा, किन्तु इस समय जहांगीर के यौवनअर्क की तेजी घटने लगी थी। गहरी चोटों की कसक अब भी शेष थी। उस तृप्ति में, उसं सुखपूर्ण जीवन में भी कुछ दर्द का अनुभव होता था। बरसों प्रेमानि में जल-जल कर उसका हृदय सुरुस गया था; वह अधजला दिल

अपने फफोलों के दर्द के मारे फड़फड़ाता था। इसी कराक के कारण जहांगीर जीवन भर तड़पता रहा। अपने इस दर्द को भुलाने के लिए, अपनी पुरानी दु:खपूर्ण स्मृतियों को भिटाने के हेतु, तथा यौवन की मस्ती का पुनः आह्वान करने को ही जहाँगीर ने मदिरा-देवी की उपासना की।

भगन हृदयों में नवीन आशा का संचार हो सकता है, मनुष्य की पुरानी स्मृतियाँ कुछ काल के लिए भुलाई जा सकती हैं, उसका वह मस्ताना यौवन उसके खप्तलोक में पुनः लौट सकता है; किन्तु कहां है वह मरहम जिससे व वण, नियित की गहरी चोटों के वे चिह्न, रार्वदा के लिए मिट सकेंगे; कहां है वह अधाह सागर जिसमें मनुष्य अपने भूतकाल को चिरकाल के लिए इबा दे; कहां है वह जाद-भरा पानी जिससे मनुष्य अपने स्मृति-पटल पर अद्भित स्मृतियों को सर्वदा के लिए घो डाले; तथा कहां है वह जाद भरी लकड़ी जिससे मनुष्य का मुख-खप्त एक चिरस्थायी सत्य हो जाय? संसार को मुख-लोक बनाने और अपने 'खप्नों को यथार्थता में परिणत करने का प्रयत्न करना मनुष्य के खाभाविक भोलेपन का एक अव्हा उदाहरण है। वह मुगमरीचिका के पीछे दौड़ता है, किन्तु प्यास बुक्तना तो दूर रहा, प्यास के मारे ही तड़प-तड़प कर वह मर जाता है।

अपनी प्रेम-मूर्ति न्रूजहाँ को पाकर जहांगीर ने उसके प्रति आत्मममर्पण किया, उसके चरणों में सारे सामाज्य एवं सारी सत्ता को रस्त दिया। न्रू-जहाँ ने उन्हें प्रहण किया। हृदयों पर शासन करते करते अब उसे सामाज्य पर शासन करने का चरका लगा। भारत पर अब मानवीय भावों का दौर-दौरा हो गया। एक बवण्डर उठा, एक भयक्कर तुफ़ान आया, सांय-सांय करती हुई आंधी चलने लगी और सर्वत्र प्रलय के चिह्न दिखाई देने लगे। खुरारो, प्यारा खुसरो, न जाने कहाँ चला गया; उस दुदिन में उसके गुम हो जाने का पता भी न लगा। खुर्रम को भी कहाँ का कहाँ उड़ा दिया। शहरयार तो बेचारा बेहोश पड़ा था। जहाँगीर भी स्वयं आँखों बन्द किए पड़ा पड़ा पुरा, धुन्दरी तथा संगीत के स्वप्रलोक में विचर रहा था। किन्तु जब एक मौंका आया और जब तुफ़ान का अन्त होने लगा तब जहाँगीर ने आँखों कुछ खोर्खी, देखा कि उसको लिए न्रूजहाँ रावलिएडी के पास भागी चली जा रही थी,

्खर्रम और महाबत खां झेलम के इम पार डेरा डाले पड़े थे। जहांगीर ने स्वयं को संसार का रक्षक घोषित किया था, किन्तु उसकी भी रक्षा के लिए जहान के नूर की आवश्यकता पड़ी। नूरजहां ने देखा कि यदि वह अपने प्रेमपात्र की रक्षा न करेगी तो उसकी सत्ता, उसका वह गौरव और शासन, सब कुछ नष्ट हो जावेगा। जहाँगीर को अपने हृदय-प्रदेश के अन्तरतम निश्त कक्ष में छिपाए, रखना, तथा उसके हृदय को उसके प्रेम को वहां बन्दी रखना भी नूरजहां को पर्याप्त प्रतीत न हुआ; उसे अबल में समेटे हृदय से चिपटाए लिये जाना ही उसे अत्यावश्यक जान पड़ा।

x x x

अकबर के शासनकाल में जो मादकता सामाण्य पर छा रही थी, उसी के फलस्वरूप जहाँगीर के समय में आई यह अन्धकारपूर्ण आंधी। अन्धकार के उस काले वातावरण में वासनाओं के उस घनघोर तम से पूर्ण संसार में प्रेम-मिदरा तथा प्रेम-विद्रोह का साथ ही भीपण प्रवाह आया, भयद्वर आग लगी। उस दावानल में सब छुछ स्वाहा हो गया और उनके उन मस्मावशेषों में से निकला प्रेम-सिलल का पवित्र सोता—ताज। समुद्र-मन्थन के समय कालकूट विष के बाद क्वेत वस्त्र पहिने हाथ में अमृत का कमण्डल लिये ज्यों धन्वन्तिर निकले, त्यों ही सामाज्य-स्थापना में गोह तथा उद्दाम वासनाओं के भीषण अन्धक के बाद निकला वह प्रेमामृत, वह धवल प्रेम-स्मारक, और उसे संसार को प्रदान किया उस क्वेत-वसन वाले वृद्ध शाहजहां ने। महादेव की तरह जहाँगीर भी उस कालकूट भीषण दावानल को पी गया, और जीवन-पर्यन्त उसके भयद्वर प्रभाव से जलता रहा; और जब निकली छुद्ध प्रेम की वह ज्योति तो उसे अपने पुत्र शाहजहां तथा संसार के समस्त दर्शकों के लिए छोड़ दिया। विषयवासना के इस हलाहल को पीकर जहाँगीर सचमुच रांसार का रक्षक हुआ।

किन्तु विष तो विष ही था। बरसों अपने दृढे हुए हृदय को सँभालते-सँभालते जहाँगीर बेबस हो गया। उसका हृदय निरन्तर चोटें खा-खा कर चकनाचूर हो चुका था। वह विष उसकी नस-नस में व्याप्त हो रहा था। अन्दर ही अन्दर आग मुलग रही थी, उसने जहांगीर की खाक कर डाला।
न्यजहां ने उरामें अन्तिम आहुति टाली; विषयवासना का वह दावानल
पुनः भड़का, किर आधी चलने लगी; महाबत खां और लुर्रम दक्षिण भी और.
भागे। किन्तु उस झुलसे हुए खोखले शरीर में अब क्या शेप था? इस बार
जो अग्नि भड़की तो जहांगीर के इस पार्थिव शरीर की ही जलाने लगी।
इस गरमी की न राह कर जहांगीर शान्ति के लिए इस भौतिक जगत के स्वर्ग
की ओर दींडा। चिरकाल से गन्तम करने वाला इस गरमी की द्वाने के लिए,
वह हिमालय से लिगटने की दढ़ा। किन्तु इस बार नियति अधिक अनुकृल थी;
एक ही लपट ने उसके नथर शरीर की खाक कर डाला।

x x x

दावानल शान्त हो गया। इंधन के अभाव से उराका अन्त हो गया। किन्तु जहाँगीर के उन भस्मावशेषों में से आज भी वह तप्त आह निकळती है कि उसको सहन करना कठिन हो जाता है। शाहजहाँ ने उरा भस्म को पत्थरों के उस सुन्दर प्रासाद में रख कर पाथरों में जड़ दिया; किन्तु आज भी उस स्थान पर वे तप्त आहें विद्यामान हैं। दिन प्रति दिन उन प्रथरों पर ताज़ें ताज़े सुगन्धित पुष्प चढ़ाए जा रे हैं, किंतु कुछ ही घण्डों में ये भी उस गरमी से झलस कर सरमा जाते हैं। इस भौतिक जगत् में विषयवासना की निरन्तर उठने बाली लपटों को कितने सह एके हैं ? किनने मगु य हटे हुए हृद्यों से निकली हुई आहों का सामना कर सके हैं ? एक कोमल कली का निकलना, उसका खिलना और खिलकर उसका फूलना, यत्र-तत्र दुलाए जाना, उन कँटीले कांटों में बिंधना, उन काले-कलूटे भूमरों द्वारा रींदा जाना, और तब ..... मुरुका जाना, सख जाना, इट पड़ना, और मिट्टी में मिल कर विनष्ट हो जाना । अनेकी कलियाँ खिलती हैं, कई फूल कुचले जात हैं, परन्तु तप लपटों को कीन राह सकना है १ खिलती हुई गुलाब की कली भले ही उस दूटे हुए हृदय के एक की अपना कर उस रक्तवर्ण से अपने अबल को रत ले, परन्तु फिर भी उस हुटे हुए हृदय की आह का सामना करना, उस तपतपाते हुए निश्वास की सहना ..... जन कुचले हुए फूठों और तद्दपती हुई किलयों तक के लिए यह असम्भव है ।

आज मो उन पत्थरों पर, जहागीर के तझने हुए, हृदय पर रखे गए पत्थरों पर, एक दिया टिमिटिमाना है। दीपक की वह छी मिल्लिमला कर रह जानी है। उस मिट्टी के दिए में भरे हुए उस रनेह की, उस रनेह से मिक्त उस उउज्जल बत्ती को, वासना की वह प्रदीप्त छी तिल-तिल कर जलाती है। दूर-दूर देशों से अगणित पतारे उम दिये पर खिंचे चले आने हैं, जल कर भरम हो जाने हैं, और उनकी भरम को रमाए, वह बनी जलती ही जाती है, और मस्तक हपी उस जी को धुन-धुन कर वह पतारे के उम जीवन की सराहना करती है जो एक-वारगी जल कर भरम हो जाता है। उस जलने हुए चिराय से अधिक बोतक और कीन गी वस्त उस समाधि पर रखी जा सकती है ।

उन्मान अधि की नाई न्रजहां ने भारतीय रज़मस पर प्रवेश किया था, किन्तु अब उतरते हुए ज्वार की ताह वह वहां से अनजान और गई। जहाँगीर की गृंत्यु हुई और उसके माथ ही न्रजहां के सार्वजिसक जीवन ने बिदा ली, उसकी महती सत्ता भी अनजाने छुप्त हो गई; रूप-वाराना तथा राजमद की वह मादकता कपूर की नाई उड़ गई।

न्त्जहां ने देखा कि राष्ट्र-सागर की तरकों धीरे-धीरे शान्त हां रही थीं, गारतीय आकाश साफ़ हो रहा था। कर काल द्वारा अपनी फ्रेम-मूर्त को, अपनी सत्ता के द्योतवा को, नष्ट होते देखा कर भी नूरजहाँ स्तब्ध थी। एक ही हाथ में नियित ने उनका सब कुछ साफ़ कर टाला। अपना सर्वम्ब छुटते देखा, किन्तु उसकी आंखों में आंस् न थे, मुख में आर्तनाद न था। वह खड़ी चुपचाप देख रही थी और उसी के सामने उसका सर्वस्त छुट रहा था; नियित की कठोर थप्पड़ें खाने की उसे लत पड़ गई थी। जन्म से ही उरधान, पतन तथा भाग्य के उल्डर-फेरों का सामना करना उसकी प्रकृति का एक अविभाज्य अज्ञ हो गया था।

क्षमता की मिर्ग पीकर न्र्जहाँ उन्मत्त हो गई थी। उसका नशा अब उतर रहा था, किन्तु खुमारी अब भी शेष थी। पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार, उन शक्तिशाली दिनों की वह सुध भी उसे सनाती थी। मंत्र मुग्ध की नाई

न्राजहाँ इस लोक में आई थी या तो शासन करने या विस्मृति के गम्भीग गह्यर में स्वयं को विलुप्त करने । वह संसार के गाथ खिलवाड़ करने आई थी, स्वयं संसार के खिलवाड़ की वस्तु न थी। मानवीय भावों के सागर में निरन्तर उठने वाली तरकों को रौंद कर उन पर शासन करना, या उन तरकों को चीर कर उस अथाह सागर में रावदा के लिए इब जाना ही उसका उद्देश्य था। उन निर्वल तरकों द्वारा इधर-उधर पटकी जाना उसे अभीष्र न था; उराके साथ वे तरकों मनचाहा खिलवाड़ कों यह एक असम्भव बात थी।

अपने प्रिमतम की मृत्यु के बाद ही नूर्जहाँ ने अपने सांसारिक जीवन से बिदा के की। अपने पद से पतित भान सुन्दर मूर्ति के समान ही नूर्जहाँ भारतीय रक्षमस पर अस्त-ज्यस्त पढ़ी थी; किन्तु.....नहीं.....संसार अधिक काल तक यह दश्य नहीं देख सका, उस पर विस्मृति की यवनिका गिर रही थी। संसार ने उसे भुळा दिया; नूरजहाँ के अन्तिम दिनों की मनुत्य की कोई भी चिन्ता न रही।

उँचाई से खनु में गिरने वाळे जलप्रशात को देखने के लिए सेंकड़ी कीरों की द्री से मनुष्य चले आते हैं। वहाँ न जाने कहाँ से जल आता है और न जाने कहाँ चला जाता है। उस गिरती हुई धारा में, उस पतनोन्मुख प्रवाह में कीन-सा आकर्षण है ? उन ठठे हुए कगारी पर टकरा कर उस जलधारा का छितरा जाना, खण्ड-खण्ड होकर फुहारों के खल्प में यन्न-तन्न विखर जाना, हवा में मिल जाना—बस, इसी दश्य को देखने में मनुष्य को आनन्द आता है। कहाँ से यह जल आता है, प्रपात के समय उसकी क्या दशा होती है, कितनी बेददीं के साथ वह धारा छिन-भिन्न होती है, और आगे उस कठोर पृथ्वीतल पर गिर कर उस जल की क्या दशा होती है, इसका विवरण कौन पृछता है १ प्रपात तथा उसके फलस्वरूप छितराए हुए, उन फुहारों से ही मनुष्य की तृप्ति हो जाती है।

न्र्रजहाँ ने जीवित मृत्यु का आलिंगन किया। उसने हँसी को छोड़ कर हाहाकार को अपनाया; प्रकाश को त्याग कर अन्धकार की शरण ली; विलास को छकरा कर तप करना प्रारम्भ किया; रङ्गिकर वक्षों को छोड़ कर क्षेत्र वसन पहिन लिए। विनाश का, आगामी मृत्यु का वह करण निनाद सुन कर भी अब न्र्रजहाँ का दिल नहीं दहलता था। मृत्यु की उस अज्ञात अस्पष्ट पद्ध्विन को सुनने ही में उसे आनन्द आता था। उसने अपनी मृत्यु को अपने सम्मुख नाचते देखा। खंस के भयद्वर स्वस्प को देख कर भी वह अविचलित रही, और जब अज्ञात लोक से किसी ने उसका मूक आह्वान किया तब भी वह अपनी चिरपरिचित शान्त मन्थर गति से ही निधड़क चली गई। इस लोक को छोड़ कर उसने दूसरे लोक में अज्ञातरूपेण पदापेण किया। जहान का न्र्र छुट गया और संसार को पता भी न लगा। आज भी उस क्षेत समाधि के भीतरी भाग में उसकी क्ष्म पर पड़े मुरमाए हुए सुन्दर पूलों की सुगन्ध न्र्रजहाँ के अन्तिम दिनों की याद दिलाती है।

× × ×

एक ही नगर में स्थित हैं उन तीन भगन हृद्यों की कर्ने; तीन भिक्ष-भिन्न स्थानों में रहने वाले देव-संयोग से एकत्रित हुए थे, किन्तु जिस नियति ने उन्हें सकट्टा किया था, उसी ने उन्हें अलग अलग कर दिया। एक ही शहर में तीनों की कर्ने विद्यान हैं, किन्तु फिर भी वे दूर दूर पड़े हैं। अपने अपने हृद्य का भार उटाए, अपनी अपनी अतृप्त वासनाओं की अग्नि को अपने दिल में लिपाए, अपने अपने भग्न हृद्य के दुकड़ों की समेटे तीनों शताब्दियों से अपने अपने स्थान पर पड़े हैं।

इस लोक में आकर कौन अपनी आकादाओं की पण का सका है ?

किसने किर संयोग का मुख पाया है ? कुछ ही घड़ियों का, फछ ही दिनों का,
कुछ ही चपों या युगों का संयोग अौर वस यही सगार की जीवन-कहानी,
मुखवाती समाप्त हो जाती है । नियोग, वियोग, चिर नियोग और उस पर बहाए
गए आंसू, बस ये ही जेप रह जाते हैं । और तब ! अपने करके भावों का
बवण्डर उठता है, हृदय जल उठता है, आमुओं का प्रयाह उमड़ पड़ता है,
तपतपायी हुई उसारों निकली पड़ती हैं अपने अन्त में रह जाती है स्मृतिकृषी
दीपक की वह स्थामल ध्रम-रेमा, जो जल जल का तममान्न गठल को
अधिकाधिक अन्धकारपूर्ण बनाती है, और व आसू, जिन्हें उस निराशामय
गान्न निस्तब्ध वातावरण में कोई अनजाने टपका देना है।

और उन तीन क्षत्रों पर आज भी आंस् ट्रंटकने हैं। रात्रि के रामय आज भी जब सर सर करती हुई पिहराने वाली ट्रंग्डी हवा चलती है, जब उन विगत राज्यश्री वाली क्षत्रों पर छोटे छोटे गिट्टी के दिये ट्रिमांटमाते हैं, और जब उनकी छोटी सी उज्जवल लो क्षिलिया कर रह जाती है, तब करली चाहर ओं उस असीम अन्धकार में से न जाने कीन आता है, रात भर उन क्षत्रों पर रोता है और अहणोद्य से पहिले ही अगनी चाहर समेटे चुपचाय चला जाता है। और प्रभात के समय पूर्व की ओर जब, रात भर रोते रोते लाल हुई एक आंख देख पढ़ती है, तब उन क्षत्रों पर दिशाई देते हैं यत्र-तत्र डलके हुए अश्रुकण। ये ही अश्रुकण आज मी उन तहपते हुए, प्रेम के प्यांसे गाउपों के ध्रधकार हुए, भमन हृदगें की अगन को शान्त बनाए रस्तं हैं।

# उजड़ा स्वर्ग

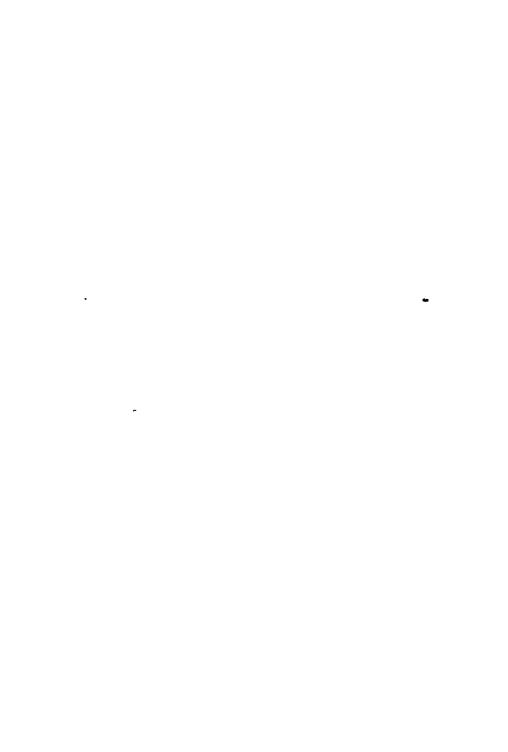

## उजड़ा स्वर्ग

### [ ? ]

और वे भी दिन थे, जब पत्थरों तक में यौवन फूट निकला था, उनकें मदमात यौवन की रेखाएँ उभरी पहती थीं, उन्हें भी जब श्रद्धार की सूभी थी, जब बहुमूल्य रह्मबरक्वें सुन्दर रहन भी उनकी बाँकी अदा पर मुग्ध होकर उन कठोर निर्जीव पत्थरों से चिपटन को दौड़ पड़े, उनका चिर सहवास प्राप्त करने को वे लालायित हो रहे थे, और चांदी-सोने ने भी जब उनसे लिपट कर गीरव का अनुभव किया था। वे पत्थर अपनी उठती हुई जवानी में ही मतवाले हो रहे थे, सुन्दरता छलकी पड़ती थीं, कोमलता को भी उनमें अपना पूर्ण प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता था, और तब, उन श्वेत पत्थरों में भी वाराना और आकांक्षाओं की रह्मविरही भावनाएँ भलकती थीं। उन यौवनपूर्ण सुन्दर मुडौल पत्थरों के वे आभूषण, वे सुन्दर पुष्प स्तन्वें सुकोमल सुगन्धित पुष्प भी उनसे चिमट कर भूल गए अपना अस्तित्व; उनके प्रेम में पत्थर हो गए, उन पत्थरों में भी सजीवता का अनुभव कर वे चिन्नलिखित से रह गए। और उन मदमाते पत्थरों ने अपने प्रेमियों को, अपने गले के उन हारों को, अमरत्य प्रदान किया।

ये गत्थर, उस पाथिव स्वर्ग के पत्थर थे, भारत-सम्राट् ही नहीं, किन्तु भारतीय साम्राज्य, समाज तथा भारतीय कला भी जिस स्वर्ग में बेहोश विचरते थे। उन पत्थरों की सजीवता पर, उनकी मस्ती पर, उनके निरालेपन पर, उनकी बाँकी अदा पर, उनके उभरते हुए यौवन के आकर्षण से, संसार सुम्भ्र था, उनके पैरों में लोदता था, उनको जी भर देख छेने की पागल की नाई आंख

फाइ फाइ कर देखता था, उनकी मस्ती के सहस्रांश को भी पाने के लिए बालक की तरह अनलता था, रोता था, बिलम्बता शा परन्तु वे परथर पत्थर हो तो थे, फिर उन पर यौगन का उन्माद, अपनी शान में ही एँडि जाते ने, वे अपने मतवालेगन में ही प्रमृत थे, अपने अमरत का अनुमय कर इतरात थे। गले से लगे हुए अपने प्रमी पुग्पों की ओर एक नजर टालने की भी जी जाग न श्रुके, भीगार, स्वर्ण मृत्युभग संसार की मला व नगीं पर गर करने गी।

परार परार परार परार परे । उस मीति स्वास के पानं । कि सा ति । इस ति ।

प्याला, प्याला, वह सदसरा प्याला, उरा रवर्ग में छलक रहा था, उपकी लाली में पत्थर तक शिर से पाँव तक रहा रहे थे, संसार खड़ा देखता था, तागता था...; परन्तु एक दिन उस स्वर्ग का निर्माता तक इसी मस्ती की ओर प्यामी दृष्टि से देखता था, उसका आह्वान करने को आरों बिछा रहा था, स्वर्गीय उन्माद की उम महमाती मदिग की थोड़ी-मी भी उन उन्मत्तकारी वूँ दों को बटोरने के लिए नथनों के दो-दो प्याले सरका कर एकटक ताकता था। तब .. जहान का शाह मादकता की भीख मागने निकला था। उसके प्रेम पर पत्थ पढ़ चुके थे, उसका दिल मिट्टी में मिल चुका था, उसकी प्रियतमा का वह अस्थिपछार सुन्दर अदितीय ताज पहने बीभरम अट्टहास करता था। प्रेम-मदिरा हुलक चुकी थी और शाहजहा रिक्त नेत्रों से संमार को देख रहा था। प्रेम-प्रतिमा मगन हो गई थी, हृदयासन व्वाली पड़ा था, और...पावों तले भारतीय साम्राज्य फेला हुआ था, कोहनूर-जित ताज पैरों में पड़ा मिर पर रखे जाने की बाट देख रहा था, राज्यशी उसके सम्मुग्न गृत्य कर रही थी, अपनी भावभाती द्वारा उसे ही नही संसार को भी छुभान का भरसक प्रयत्न कर रही थी, तथा उनके हृदयों को अपने अञ्चल में समेटने के लिए अनन्त सौन्दर्ग बिखेर रही थी।

मिंदरा ! मिंदरा ! वह मस्ती ! मादकता का वह वर्तन ! ... ... एक वार मुँह से लगी नहीं छुटती । एक बार खप्र दंखने की, मुख-स्वप्र-स्कोक में विचरने की लत पड़ने पर उसके विना जीवन नीरस हो जाता है । प्रेम-मिंदरा को मिट्टी में मिला कर शाहजहाँ पुनः मस्ती लाने की लालायत हो रहा था; अपने जीवन-सर्वस्व को खोकर जीवन का कोई द्सरा आसरा है ह रहा था। ... मुन्दर सुकोमल अनारकली को कुचल देने वाली कठोर-हृदया राज्यश्री शाहजहां की गहायक हुई । शाहजहां की प्यासी चितयन को बुक्ताने के लिए राज्यश्री ने राज-मिंदरा ढाली। दी-दो प्यालीं में एकवारगी मुख-स्वप्र-लोक की इस मस्ती को पाकर शाहजहां बेहोश हो गया। राज्यश्री ने समूछ को प्रेमलोक से मुलावा देकर संसार के स्वर्ग की ओर आकृष्ट किया, और शाहजहां मंत्र-मुग्ध की तरह उस स्वर्ग की ओर बढ़ा। यह प्रेमी अपनी प्रेमिका को गँवा कर ख्यां को खो चुका था, अब इस स्वर्ग में पहुँच कर वह अपने उस प्रेमलोक को भी खो बैठा।

इम पृथ्वी-लोक में खर्ग, इस ज़मीन पर विहरत ...... उस भावी जीवन में खर्ग पाने की आहा। ही अनेकानेक व्यक्तियों को पागल किर देती है, तब इस जगत में, भौतिक संसार में, खर्ग को पाकर, उसे प्रत्यक्ष दंख कर उसमें विचराना ...। स्वर्ग के स्वप्न देख कर ही कौन भौतिक जीवन को नहीं भूला है, तब भौतिक स्वर्ग का निवास, उसके वं सार मुख, उस जीवन की वह मस्ती ...संदह उस स्वर्ग में पहुँच कर अपना अस्तित्व भुला देना, अपना व्यक्तित्व खो बैठना कोई अनहोनी बात नहीं है। और इन सब से अधिक नवीन प्रेयसी का प्रेम, प्रौढ़त्व में पुनः प्रेम का उद्भव, उसका प्रस्फुटन और विकास ... एक ही बात मनुष्य को उन्मत्ता बना देने के लिए पर्याप्त होती है, तब इतनों का सिम्मश्रण ... बहुत थी वह मस्ती...।

× × ×

मुग्नल साम्माज्य ने भी प्रीवृत्त्व को प्राप्त कर अंगड़ाई ली। अपने रक्षक का तिरस्कार कर जहान ने अपने शाह को अपनाया, उसको पूजा, उसके चरणों में प्रेमार्जाल अर्पण की और उस शाह ने अपने जहान की ओर दृष्टि डाली। उसके उस सामाज्य के योवन का उन्माद भी अब कुछ घटने लगा था; न्रजहा भारतीय रक्षमञ्च से विदा ले चुकी थी। अपनी अन्तिम प्रेयसी सुमताज़ को खोकर सामाज्य ने उसकी आखरी अदा ताज की अमर मुन्दरता में देखी; परन्तु अब भी नित-नई की चाह घटी न थी। बदने हुए, सामाज्य को प्रौहरव में भी नवीन प्रेयसी को इच्छा हुई; आगरा की संकुचित गलियो सामाज्य के मुक्छुकाते हुए, जीवनपूर्ण हदय को समाबिष्ट करने के लिए, पर्याप्त प्रतीत न हुई। सामाज्य का प्रेमसागर शान्त हो गया था, किन्तु अब भी अथाह महादिध उस वक्षःस्थल में हिलोरें ले रहा था। प्रशान्त महासागर में तर्हें यदा-कदा ही उटती हैं, परन्तु उस चांद-से मुखंड को देख कर वह भी खिच जाता है, अनजान उमड़ पड़ता है ...... उस चांद का वह आकर्षण...... बह साधारण सागर भी उसके प्रभाव से नहीं धच सकता है, तब उस प्रेमसागर का न खिचना... संसार में बिरले ही उस आकर्षण का सफलतापूर्वक सामना कर सके हैं।

साम्राज्य नवीन प्रेयसी के लिए लालायित हो उठा। सम्राट्ट निधुर हो ही गया था, साम्राज्य ने अपनी प्रथम प्रेयसी आगरा नगरी को अपने हृदय से निकाल बाहर किया; और उन दोनों को रिम्ताने के लिए राज्यधी ने नव-वधू की योजना की। अनन्तयौवना ने बहुभर्त का को चुना। इस पांचाली ने भी सम्राट्ट और साम्राज्य दोनों को साथ ही पति के स्वरूप में स्वीकार किया। और ..... इस पांचाली के लिए भी उसी कुरुक्षेत्र में पुनः महाभारत हुआ, उसके पति को भी बारह वर्ष का बनवासू हुआ, उसे देश-देश घूमना पड़ा; और उसके पुत्र .... नहीं | नहीं | यह पहिले भी नहीं हुआ, आगे भी नहींगा, पांचाली के भाग्य में पुत्र-पौत्र का सुख न लिखा था, न लिखा है।

न जाने कितने सामाज्यों की प्रेयसी, उजाड़ विधवा नगरी पुनः सधवा हुई। अपनी माँग में फिर सिन्दर भरने के लिए उसने राज्यश्री से सीदा किया, अपने प्रेमी के स्थायित्व को देकर उसने अनन्त यीवन प्राप्त किया। और अब गवीन आशाओं के उस छुनहुछे वातावरण में दिल्ली का चिर यीवन प्रस्फुटित हुआ। दिल्ली ने पुनः रज़ बदला, नया चोला धारण किया, वैधव्य के उन फटे चिथंड़ां को दूर फैंक कर उसने उनमत्त कर देने वाली लाली में स्वयं की

रंगा और नव वध्न का-मा नया श्रार किया। और तब अपने वक्षास्थल में अपने नये प्रेमी को स्थान देने के लिए उसने एक तवीन हृदय की रनता की। उन महान् प्रेमी के लिए, अपने नवीन प्रीतम के हेतु दिल्ली ने इस भूलोक पर स्वर्ग को अवतरित किया। भारत समाट के लिए, हिल्लीइवर के मुखार्थ इस संसार में स्वर्ग भी आ पहुँचा। उस वासंगना दिल्ली ने इस भौतिक लोक में स्वर्ग निर्माण किया और इस वार उस सामान्या ने जहान के शाह को उस स्वर्ग हिदय का अधिष्ठाता बनाया। यों जगदीस्वर के समान ही दिल्ली इवर ने भी स्वर्ग में निवास किया, तथा उस भौतिक पुंश्वली दिल्ली ने स्वर्गीय इन्द्राणी से भी बाजी मार ली।

× × ×

नव-वधू ने अपने प्रियतम का स्वागत किया। उस पार से आते हुए शाह-जहां ने यमुना में उस नए स्वर्ग का प्रतिबिम्ब देखा—वह ठाल दीवार और उस पर व क्वेत स्फटिक महल, उस लाल लाल मेज पर लेटी हुई वह क्वेतांगी—अपने प्रियतम को आते देख सकुचा गई, नव वधू के उजले मुख पर लाली दौड़ गई और उसने लज्जावश अपना मुख अपने अञ्चल में छिपा लिया, दोनों हाथों से उसे दक दिया।

और यमुना के प्रवाह में वायु के किचिन्मात्र भोंके से ही उद्घे ित हो जाने वाली उस धारा पर, निरन्तर उठने वाली उन तर हों पर, शाहजहां ने देखा कि वे स्वर्गीय अपराराएँ, उस दूसरे लोक की व सुन्दरियां, अपनी अद्भुत छटा को रक्षांबरकों वस्त्रों में समेटे, उन मीने तस्त्रों में से देन पड़ने वाले उन देवतांगों की उस अद्भुत कान्ति से मुशोशित, अपने उजले उजले परों पर महावर लगाए, उसके स्वागत के उपलक्ष्य में एत्य कर रही हैं। भूलोक पर अवतरित स्वर्ग के अधिपति के आने के समय उस दिन उस महानदी पर अपने सौन्दर्य, युति तथा अपनी कला का प्रदर्शन करके, जहान के शाह का उस स्वर्ग-लोक में, नवीन प्रेयरी के उस स्वर्गीय हृदय-मन्दिर में, स्वागत बरने आई हैं। और उस महानदी का वह कृष्णवर्ण जल उनकी कान्ति से उउजवित होकर, उनके तुअों में लगी महावर की लाली को प्रतिबिन्यत करके हर्ष के मारे

क लोल कर रहा था। एकबारगी यमुना त्रिकाल-सम्बन्धी दस्यों की त्रिवेणी वन गई, उत्थान की लाली, प्रताप का उजेला तथा अवसान की कालिमा, तीनीं का गम्मिलित प्रतिबिम्ब उस महानदी में देख पड़ता था। पान्तु अवगान की वह कालिमा तब कहां गई / लाली और उज्ज्वल प्रकाश ने उसे छिपा दिया : किसी को तब खयाल भी न आया कि विगत रात्रि की क्षीण होने वाली कालिमा आगामी रात्रि के स्वरूप में पुनः डपस्थित होकर एकछत्र शासन काती है; और तव ... वह जीवन-प्रवाह इस स्वर्ग से बहुत दूर जा पहुँ चेगा, अपनी दूसरी ही धारा में बहेगा। स्वर्ग के मुख को देख कर उस समय उसके इस दुखद अन्त का खयाल किसी को क्यों होता ? अनन्तयीवना विपकन्या भी होती है; चाँद का जो कलक्क एक समय उसका आभूषण बना रहता है वही करुङ्क बढ़ते वढ़ते पूर्णिमा के पूर्ण चन्द्र की अमावस्या की कालिमा में रक्ष देता है। प्रेमप्रणय की उस मस्ती के उसड़ते हुए प्रवाह में ये सब खयाल हुब गए। वह उल्लास का दिन था, प्रथम मिलन की गन्नि थी, सुख छलका पड़ता था, शौन्दर्य उन्लास के प्रवाह में घल-घल कर अधिकाधिक विखरता जाता था । मदिरा-सागर में ज्वार आया था, उस दिन तो उसकी वे छाछ लाल उमझ्ती हुई तार्के और उन पर चमकते हुए वे स्वंत फेन · · उन्होंने सारे स्वर्ग को रङ्ग दिया; और मादकता के सागर की वह तलहट, वह कृष्णवर्णी युसना, वह तो उस स्वर्ग के तले ही पड़ी रही ... और उस तलकुट में भी लाली की मालक देख पड़ती थी, आभा की वाति उसमें भी विद्यमान थी।

प्रथम-मिलन का उत्सव था; अनन्त्रगीवना की लाइली की राहागरात थी। जहान का शाह उसके हृदय में वास करने आया था, और अपने प्यारे का स्वागत करने में पांचाली का हृदय, वह रवर्ग, फूल समाता न था। उस स्वर्ग का अन्तरङ्ग, ज्ञली मुन्दरता का वर्णन करना असम्भव है। अनन्त-योवना की लाइली, सिद्धहस्त वाराङ्गना का श्वजार उसमें मुन्दरता थी, मादकता थी, आकर्षण था, परन्तु उमइते हुए स्वयोवन का उमार उसमें न था; निरन्तर अधिकाधिक ऊँची उठने वाली तरङ्गों की तरह वह वक्षःरथल उठा हुआ न था। यह प्रीढ़ प्रेमियों का प्रणय था। सीन्दर्य तथा मादकता

का इतना गहरा रज्ञ चढ़ा था कि उसमें कोई वृस्ती विभिन्नता नहीं देख पड़ती थी। रवर्ग में और उतार-चढ़ाव ... जहां राभानता हो वहीं निरन्तर सुख, चिरस्थायी आनन्द, अक्षय विलास घर कर सकते हैं। स्थिरता, समानता और प्रशान्त गम्भीरता ही स्वर्ग की विशेषताएँ होती हैं। स्वर्ग का सुख प्रौढ़ व्यक्तियों के भावों की तरह समान, प्रशान्त महासागर के वक्षःस्थल का-सा समतल, और उसी के समान गम्भीर और अगाध भी होता है। यदा-कदा उठने वाली छोटी छोटी तरज़ें ही उसके वक्षःस्थल पर यिक्वित उभार पेदा करती हैं, उन्हीं से उसमें सौन्दर्य आता है, और उन्हीं नन्हीं तरज़ों पर चत्य करती है वह यौवन-मृन्दरी। यौवन-मिद्रस से रज्ञे हुए उस प्रेम-महोद्दिध में उठी हुई, घनीभूत भावों की लाल-लाल तरज़ों पर ही स्थिर हैं वे स्वेत प्रमास, स्वर्गलोक के वे सुन्दर भवन, स्वप्न-संसार की वे स्फटिक वस्तुएँ, भावलोक की घनीभृत भावनाओं के वे भौतिक स्वरूप।

वाराना के प्रवाह से ही उड़ती हैं वे छोटी छोटी आनन्दप्रदायक छुद्ध वूँ दें, उस कालकूट विष में से निकलने वाले रसामृत की वे ररामरी वूँ दें, जो अपनी सुन्दरता तथा माधुर्य से उस प्रवाह की कळुषितता को घो देती हैं, उसकी कालिमा को भी अधिकाधिक सीन्दर्य प्रदान करती हैं, और अपने माधुर्य से उस मदमाती लाल-लाल मिदरा तक में मधुरता भर देती हैं। अवस्थम्मावी अन्त में पाई जाने वाली अमारव की भावना ही मनुष्य के जीवन को सीन्दर्य तथा माधुर्य से पूर्ण बनाती है। यह भौतिक स्वर्ग या उस पार का वह बहिस्त, एक ही भावना, एक ही विचार-प्रवाह, चिर मुख की इच्छा ही उनमें पाई जाती है। और मुन, सुल-मनुष्य उपके लिए कहां कहां नहीं भटकता है, क्या क्या नहीं सोजता है, कीन कीन सी किटनाइयां नहीं झेलता है, क्या उठा रखता है श्और स्वर्ग-सुख, मुख-इच्छा का भावनापूर्ण पुड़ा, वह तो मनुष्य की किटनाइयों को, मुख तक पहुँ चने के लिए उठाए गए कटों को देख कर हँस देता है, और मनुष्य उसी कुटिल हँगी से ही मुग्य होकर स्वर्ग-प्राप्त का अनुभव करता है।

स्वर्ग का वह ईपत् हास्य, उसकी वह रहस्यमयी मुराकान · · · उफ़ ! उसने एक खरूप धारण करने में, एक सुचारु हस्य दिखाने के लिए कितनों का संहार किया ? इस भौतिक जगत् का वह स्वर्ग ! वहां जहान का न्र्र विस्वरा पड़ा था, स्वर्ण एकों में भूषित ताज मिट्टी में पड़ी हुई मुमताज़ के अस्थिप्तर को प्रकाश गृंग बना रहा था, सहकों गीपियों के दिलों को चीर कर निवाले गए मोती यत्र-तत्र चमक रहे थे, उस द्सरे लोक की सुन्द्रियों इस लोक को आलोकित करने को दौट पड़ी थीं, हज़ारों पुन्मों का दिल निचोड़ कर उसमें सुगन्धि विस्वरी गई थीं, सहक्षों स्नेहपूर्ण बतियां जल-जल कर उस स्वर्ग को उज्ज्वलित कर रही थीं; वहां जहान का शाह बेहोश मदमस्त पड़ा लोटता था, सुखनींद सोता था, स्वप्न देखते देखते अनजान कहने लगता था,— "पृथ्वी पर यदि स्वर्ग है तो गई। है, यहीं है, यहीं है"।

# × × × ×

और उस स्वर्ग में जाने की राह थी, उसके भी दरवाजे थे, और उस गह को सुमधुर ध्वनि-पूर्ण चिर सङ्गीत द्वारा गूँजित करके, न जाने कितनों को वह स्वर्ग अनजाने अपने अन्तरिक्ष में भटका वर छे जाता था। उस स्वर्ग की वह राह! विकासिता विकती थी उस राह में, मादकता की काली बहां मर्पन्न फैली हुई थी, और चिर सङ्गीत दुःख की भावना तक को धक्के देता था। दुख, दुःख, अपने वी नौवत के छड्ठे की चोट, मुदें की खाल की भ्वनि ही निकाल बाहर करने को पर्याप्त थी। बांस की व बांसुरियां—अपना दिल तोड़ तोड़ कर, अपने वक्षःस्थल के। छिदवा कर भी सुन्व का अनुभव कन्ती थीं। हा मदमस्त मतवालों के अधरों का चुम्बन करने को लालायित वांस के उन टुकडों की आहों में भी सुमधुर सुख-सङ्गीत ही निकलता था। सुदें भी उस रवर्ग में पहुँच कर भूल गए अपनी मृत्यु-पीड़ा; उत्लास के भारे फूल कर होल हो गए, और उनके भी रोम रोम से एक ही आवाज़ आती थी—"यहीं है! यहीं है! यहीं है! यहीं है!

यमुना ने अपना दिल चीरं कर इस स्वर्ग को सींचा ; उस कृष्णवर्णा ने अपने हार्दिक भावों तथा छुद्ध प्रेम का मीठा चमचमाता जीवन उस स्वर्ग में ब्रहाया। उस भौतिक खर्ग की वह आकाश-गंगा, उस खर्ग को सींच कर उसे भी गौरव का अनुभव हुआ। उसका असीम प्रवाह उसका नित-नया जीवन उस खर्ग में सीमित हो कर वहा; उस खर्ग के देवी-देवताओं के चरण दुकर वह भी पुराना हो जाता था। खर्ग में एक बार बीता हुआ जीवन त्रयोंकर छौट सकता था, खर्ग में पुरातनता ... नहीं, नहीं, खर्ग में होती हुई वह गंगा पुनः छौटती थी इस भूतल पर और उस महान् पार्थिव गंगा को, नृसरे रवर्ग से उत्तरी हुई उस भागीरथी को, इस भौतिक स्वर्ग का हाल सुनाने के लिए अलाधिक वेग के साथ दौड़ पड़ती थी।

उस स्वर्गगंगा में, उस नहर-इ-र्बाहस्त में, खेल करती थीं उस खर्ग-लोक की अत्यनुपम सुन्दरियाँ। उन इवेत पत्थरौं पर अपनी सुगन्धि फैलाता हुआ वह जल अटखेलियाँ करता, कलकल ध्विन में चिर संगीत सुनाता चला जाता था, और वे अप्सराएं अपने क्वेतांगों पर रङ्गाबरङ्गे वस्त्र रुपेटे, नूपूर पहने, अपने ही भ्यान में मस्त झनझन की आवाज़ करती हुई, जल-कीड़ा करती थीं।... और जब वह हम्माम बसता था, स्वर्ग-निवासी जब उस स्वर्गगंगा में नहाने के लिए आते थे, और अनेकानक प्रकार के स्नेह से पूर्ण चिराग उस हम्माम को उज्ज्वलित करते थे, रङ्गविरङ्गे सुगन्धित जलों के फव्वारे जब छटते थे, और उस मस्ताने सुगन्धिपूर्ण वातावरण में समधूर संगीत की ताल पर जब उस हम्माम में जल-कीड़ा होती थी, तब ... वहाँ उस खर्ग में सीन्दर्य बिखरा पड़ता था, सुख छलकता था, उल्लास की बाद आ जाती थी, मस्ती का एक-छत्र शासन होता था और मादकता का उलंग नर्तन...नहीं, नहीं, खर्ग के उस अद्भुत द्दय का वर्णन करना, इस पाधिव होक के निवासियों को उस खर्गीय छटा की एक भलक भी दिखाना एक असम्भव बात है। खर्ग की वह मस्ती ..... उस हम्माम में, स्वर्ग के उस मादकतापूर्ण जीवन में, गोता लगा कर कौन मस्त नहीं हुआ ? उन इवेल प्(थरों पर, उन सजीव मदमाते रङ्ग-विरङ्गे कुलों से सुशोभित स्फटिक पत्थरीं पर वह जलकीड़ा, उन उण्डे पत्थरीं पर वह तपतपाया हुआ जीवन, उस सुगन्धित जीवन के वे रङ्गबिरङ्गे फह्वारे और उनको प्रकाशित करने वाले वे अनेकानेक खरूप वाले स्नेह-पात्र, उनमें सहर्ष गोरलास जलती हुई व मुक्तोमल क्षेत बत्तियाँ, उन दियों में दहवता हुआ

वह रनेह और उस हम्माम में स्वर्गीय मानवों की वह मरती ! उफ़, पत्थरों तक पर मस्ती हा जाती थी : व भी मत, उत्तप्त हो जाते थे और उन परथरों तक से मुगन्धित जल के फव्यारे इन्डने लगते थे ; निजीव पत्थर भी सजीव हो कर स्वर्ग के देवताओं के साथ होली खेलने का साहस कर बैठतं थे। और जब वहां मदिरा दलती थी,...सुग, सुन्दरी और संगीत के साथ ही साध जब सौरभ, सौन्दर्य और खर्गीय सुख भी बिखर कर बढ़ते जाते थे... तब बूढ़ें। तक का गया-बीता यौवन भुलावे में पड़कर छोट पड़ता था, अशक्तीं की असमर्थता भी उन्हें छोड़ कर चल देती थी, और टुब्बियों का दुन्द भी उसी जल में बह जाता था।...उफ़! बहुत देख चुका उस स्वर्ग का वह उत्मादक हृद्य∙ जिस के कर अबाध गति सं सब से दूर पहुँच जाते हैं, वह सूरज भी वहां के दृश्य दंखने को तरसता था, और अनेकों बार प्रयस करने पर बरसों की ताक भांक के बाद ही कहीं उसकी कोई एकाध किरण उन बड़े बड़े रह-बिरङ्गे परदों में होती हुई वहाँ तक पहुँच पाती थी। परन्तु .... वहां पहुँच कर कौन छौट सका है ? स्वर्ग नरक हो जाय ... परन्त स्वर्ग के वे निवासी, उसमें जा पहुँचने वाले व्यक्ति ... इस छोक से उसे दूर करने वाले वे रहाय-मय अन्धकारपर्ण पट...सग्ज की किरणों तक का छौटना, दिये को देस कर पत्रहों का न मचलना े ये राव असम्भव बातें थीं।

स्वर्ग ! रवर्ग ! हा रवर्ग ही तो था; पशु-पक्षी भी अनजान जो वहां पहुँच गए तो व भी मस्ती में युत हो गए और रपर्ग में ही रम गए, वहां भे छै। ह न सके । मयूर ! व ही सुन्दर मयूर जो अपनी सुन्दरता का भार समेटे पीठ पर लांद फिरान हैं, काली घटा को देख कर उरलाग के मारे चीखते हैं, मचल पड़ते हैं, उन हरे हरे मेदानों पर स्वच्छाद विचरते हैं, वहां मस्त होकर नाचतं हैं, ...हां ! वे ही मयूर उस स्वर्ग में जाकर भारतीय समाद के सिहारन का भार उठाने को तैयार हो गए और वह भी बरसों तक, शताब्दियों तक...। जहान के शाह को उन्होंने उठाया, आलमगीर के भार को उन्होंने सहा और जड़वत खड़े रहे ! स्वर्ग के अनन्त संगीत ने उन्हों स्वर्ग के अधिष्ठाता की निरन्तर चर्या करने का पाठ पढ़ाया। परन्तु उस सुन्दर लोक में मस्ती के साथ ही साथ संगीत भी सुन कर उस काली घटा को देखने के लिए वे तरसने लगे;

ठाली देखते देखते हिर्माली के लिए वे लालामित हो गए। ...और जब भारत के कले पर गाँप छोट गया और उसके वक्षः रथल को राँद कर चल दिया, तब तो मधूर उरा गाँप को पकड़ने के लिए दाँड़ पह, वरमो स्वर्ग में रह कर वे भूल गए कि वे कोई सिंहायन उटाए हैं आक्रमणकारी के पीछे पिछे तख्तालस उड़ा चला गया।

परन्त उम हरियाला के लिए, भनी की उस वूँ अन्यू दी के लिए, पशु-पशी ही नहीं स्वर्ग के शिवासी। उस लोक के लेवना का समने थे । यावन क अन्धे बाने को बाल्लात के वस्यालकी उप गड़बरत माडक टर्जा रूपी गुगरियन हुना क गाय ही वंदा वदी में बैठ रहने को, अपनी उस भरती में प्रकृति-रूपी अपनी प्रेयसी की उस हरूकी अपकी की सार खाने के उन्छुक थे। राजमद की गरमी को जान्त कर देने वाली तथा साथ ही अधिकाधिक उन्मत्त बना देने वाली उस धरमात का बारहों मारा अनुभव करने के लिए वे उपाय सीचने ळगे:...तव उन स्वर्ग के देवताओं ने इस स्वर्ग के अधिष्ठाताओं को सन्तष्ट करने की रोाची। और जब इस स्वर्ग में अवतरित हुआ बारहमारी रावन और भादों, ... बारहों मारा मद भरने छगा, और साथ ही दिन रात वह उज्जबलित भी रहने लगा। तव भी ... मदमस्त शासक अंधेरे में --- उनके हृदयों में पहिले ही पर्याप्त अन्धकार था; उन्होंने हजारी बत्तियों द्वारा सावन और भांद्रों को उज्ज्वलित किया, और उन बत्तियों का प्रकाश स्वर्गीय जीवन के प्रवाह में होकर जाता था, उस मद-भरे वानावरण में पहुँ नते पहुँ चते वह उज्ज्वल प्रकाश भी अनेकानेक रहों में रँग जाता था। निल तिल कर जलने वाठी स्नेह-गिक्त वित्तयों के प्रकाश पर भी जब इतना गहरा रत चढ जाता था, तब उस स्वर्ग के मदमाते देवता उस रज्ञावली को देख कर कितने उन्मत्त होते होंगे 2 एक इन्द्रघलुप ही संसार की आकर्षित कर छेता है, वहाँ तो हज़ारों इन्द्रधनुष बिखरे पड़े थे। मस्ती का प्रशाव,...उस स्वर्ग का निवास और उस पर निरन्तर फरने वाला मद, और अनेकानेक उन्मादक रतें की वह गुन्दर अवली · · · सावन और भादों इस पार्थिव लोक में भी जन्मादक होते हैं, ... और उस स्वर्ग में तो मगुःय नी धुद्रना बताने वाला वह कठोर वज्र भी नहीं देख पहना था, और न वहां महुप्यों की जरा की मस्ती से उत्मत्त होने बाछे उन दादुरों की टर्-टर ही मुननी पड़ती थी; अर्गेर वह सभा एक-दो मारा ही नहीं, निरन्तर बरसों तक, युगों तक । । स्वर्ग के व उपभोक्ता, उम लोक के वे देवता, और उम स्वर्ग के सावन और भादों उस स्वर्ग के मावन के अन्धे, उन्मत मदमस्त अन्धे, जिनका अन्तरक्व भी मादक मद में में होकर गुज़रने वाले प्रकाश से ही आलोकित होता था ... जहां जाकर प्रथर तक उस अमिट लाली में रंग गए, तब मनुष्य ...।

× × ×

#### [ ३ ]

परन्तु स्वर्ग ! स्वर्ग का मुख ! दुःख के बिना सुग्व... नहीं हो सकती इसकी पूर्ण अनुभूति ! इस लोक में, पृथ्वी पर भी स्वर्ग से दूर नरक की भी मृष्टि हुई और तभी स्वर्ग वा महत्त्व बढ़ा । नरक-निवासियों का करण कन्द्रन सुन कर ही खर्गवासी अपने खर्गाय विर संगीत की मधुरता को समक्त गर्क । दुःख के बिना सुख, समस्त व्यक्तियों की अनुभूति में समानता,... नहीं ! नहीं ! तब तो खर्ग नरक से भी अधिक दुःखर्ण हो जायगा । मानवीय आकांक्षाओं की पृति महत्ता के बिना नहीं हो सकती । तहेशीय व्यक्तियों में समानता होने पर भी खर्ग का महत्त्व तभी हो सकती । तहेशीय व्यक्तियों में समानता होने पर भी खर्ग का महत्त्व तभी हो सकता है, जब उसके साथ हो नरक भी हो । स्वर्ग के निवासी उसको देखें तथा स्वर्ग की ओर नरकवासियों द्वारा बाली जाने वाली तरस-भरी दृष्टि की प्यास को समक्त सकें।

उस दूसरी दुनियाँ के समान ही इस लोक में भी खर्ग के साथ ही नरक की भी—नहीं, नहीं, स्वर्ग से भी पहिले नरक की खिष्ट हुई थी। रवर्ग को न अपना सकने वालों के, या स्वर्ग से निर्वासित ही नहीं, इस भौतिक लोक में भी स्थान न पा राकने वाले व्यक्तियों के भाग्य में नरक-वास ही लिखा था। अपनी आधाओं, अपने दिल के अरमानों...नहीं, नहीं भारत के भाग्य तथा उसके अनिश्चित मिव्य को भी अपने साथ लपेटे, हृदय में छिपाए, जहान के शाह का प्यारा, दारा तरस तरस कर मर रहा था और संसार ने उसे खबड़बाई आंखों से देखा। संसार भर के आँसू भी दारा की भाग्य-रेखा को मेट न सके।

वह सुर्खं क होकर अपने बृद्ध विवश पिता के सम्मुख आया; और एक बार फिर संसार ने शाहजहां की बेबसी देखी, उस वार वह भाग्य के दरवाज़े पर सिर फोड़ कर रह गया, इस बार स्वर्ग के दरवाज़े पर रो रो कर भी उस स्वर्ग के अधिष्ठाता तक न पहुँ च सका। परन्तु रक्त की ठाठी को स्वर्ग की ठाठी न सह सकी, और दारा का कटा हुआ सिर नरक में भेज दिया गया। उस स्वर्ग का वह नरक, पतित आत्माओं का वह निवास, विफाठ व्यक्तियों का वह अन्तिम एकमात्र आश्रय, स्वर्ग से कीसों दूर, उस पुंक्चळी दित्ठी से भी अपना दामन बचाए, उन बेचारों को अपने अञ्चल में समेट रहा था।

मारत के प्रारम्भिक मुग्नल राम्नाट् हुमायूँ की वह कन्न, उसका वह विशाल मक्तवरा, अन्तिम मुग्नलों का वह निवासस्थान ही उस स्वर्ग का नरक था। उसकी निर्माता थी, उसी अभागे सम्नाट् की विधवा विरही प्रेयसी। उस शासक ने जब जब मस्ती और सफलता की जाव्-भरी प्याली को मुँह से लगाया, जब जब उसने मादकता का आह्वान किया, तब तब वह एकाएक अहत्य हो गई,...और वह सम्नाट्...हकबका-सा होकर इधर-उधर ताकता ही रह गया; और उसे जब कुछ होश हुआ तो देखा कि वह विफलता तथा विपत्तियों का हलाहल पी रहा था। जीवन भर दुर्भाग्य का मारा वह ठोकरें खाता फिरा, और एक दिन ठोकर खाकर जब वह दूसरे लोक में छढ़क पड़ा, तब तो उसका मक्तवरा मुग्नलों के दुर्भाग्य का आगार बन गया, उनके लिए साक्षात् नरक हो गया।

वह विधवा थी, और उसने अपने दिल के दर्द को उँडेल दिया; उस मक्त-बरे के स्वस्म में उसने अपने दर्द और दुःल को ही नहीं किन्तु अपने प्रियतम के दुर्भाग्य को भी घनीभूत कर दिया। वहाँ रवेत सङ्गमरमर के दुकड़े कहीं कहीं आशावाद तथा सुखमयी भावना प्रदिशत करते हैं, किन्तु फिर भी वह मक्तवरा उन दृटे हुए दिलों के कियर से सने हुए दुकड़ों का एक संग्रह मात्र है। रुधिर के आंसुओं से उस विधवा ने उस मक्तवरे का अभिसिचन किया था, और आज भी उस मक्तवरे में सुन पड़ती है, उस अभागे सम्राट् के ट्टे दिल की व्यथा, उसकी दर्द-भरी कसक।

और दुःखी को देख कर सब समदुःखी एकत्रित हो ही जाते हैं। अपने

िल्ल का दर्द इसको को मनाने के लिए कीन नहीं छ उपटातान और निर्शेषनपा उसी दर्न के मारे कराहने वाली ह पास ना पह वर्ग की ती तह वहत ही आर्थायत हो जाता है। तमायु र जमाग दिल की वर्ड भग बार न व जाने क्लिन देखी मगल शासको को अपनी और आकर्षित किया । तुल का वह अगर लागर, निराशा की आहा का नह तपतपाया हुआ वृद्ध आमुओ का वह भीपण प्रवाह, टटे हा। दिला की पह दर्भ भरी चीरा । आह ! ये ही तो उस म क्वरे की अस्क ननाए है। य नहें (५० एवं साथ बैंग कर तेते हैं, ही हैं। ५२ उन्होंने कड़ बार उन रक्त रिक्त पांचरी की भी अला . आज भी व पीत हो महीना रोत है पर भाग हदय का 1ह कविर बहुत गहरा १, छागा है। उनके भीये नहीं भूछता । और उस नरक का वह आञातात वे जमजमाने तम सार्टिक स्पन्त उनमें ती तिराजा का आजावान है। सितम पर सितम सहकार भी उफ न करने वाले। के हृदयों की धीरता, उनकी उत्कट सहनशीलता ही उन स्वंत पत्थरों में चमकती है। नरक में रह कर भी जो दिल न इटे और जिनमें गं रुधिर न बहा वे ही उस गुक्रवरे में यत्र-तत्र जंड हुए है ; चगक चमक कर वे अपनी कठोरता संमार को प्रदर्शित करने हैं, और उन ट्रटे दिलों की ओर एक उपेशा भरी नजर डाल का बीभत्म अइहास करते हैं।

#### × × ×

परन्तु स्वर्ग और नरक । उनका भेद, उनका महत्त्त एव प्रभाव, उनका मीन्द्र्य और कुल्पता, इनको तो वे ही गमफ राकते हैं जिनकी छाती में हृदय नाम की कोई वस्तु विद्यमान हो। जिनके वक्षः रथल में एक दिल — चाहे वह अथजाला, झुलमा या ट्रा हुआ ही वयों न हो— अउनता हो। उन स्वर्ग को, उस नरक को। दिलवालों ने ही तो बगाया। यह दुनिया, इमके बन्धन, मुख और दुःख ये मब भी तो दिलवारों के ही आसरे हैं। किन्तु उम पुंस्वली दित्ली के गाम रह कर अनेकों ने दिल नामक वरत् के अस्तिल को भुला दिया था; उमे स्नोकर उसके शस्तित्व का उन्हें पता भी न गहा। दिल ! हृदय ! उनके नाम पर नो उनके पास दो चुउकी राम मात्र थी, उसी राख को शिर में माण वे मंगार में घूमते थे, और उन रवर्ग और उ। नरक, उन दोनों लोको को उन्होंने त्याम दिया। स्वर्ग ! उनके लित तो

वह एक भीपण तीक्षण व्यक्त मात्र था। सुख, इस नाम की वस्तु से तो वे पूर्णतया अनिमज्ञ ही थे, और मस्ती...यह तो एक स्वर्गीय वस्तु थी, दिलदारों की ही एकमात्र सम्पत्ति थी। नरक तो उनके लिए खिलवाड़ मात्र था; उनका दुःख, उनकी तीक्षणता, कदुता, उनके जीवन के प्रारम्भिक दुःखों की भी समता करने की क्षमता उस नरक में न थी। और कन्तन..जहाँ अग्नि हो वहीं लग्ने भी होता है, जहां विल की थड़कन हो वहीं से चीख भी निकलती है, जहां आशा हो वहीं पानी भी होता है, जहां दिल की थड़कन हो वहीं से चीख भी निकलती है, जहां आशा हो वहां ही निराचा का भी अनुभव होता है। यहां तो मृक निश्वास भी तो नहीं निकलने पाता था कि दुखियों के एकमात्र आसरे, उस नरक को भी कहीं वह भस्म न कर है।

वे दिल को खो बेठे थे, स्वप्नलोक को उन्होंने त्याग दिया था, परन्तु अपने भयक्कर दाहक निधाल के स्पर्श-मात्र से निजीव परथर तक की क्या दशा होगी, इस विचार ने ही उस हृदय-विहीन जहानआरा को विचलित कर दिया, वह सिहर उठी और उसके अन्तिम धासों में आवाज़ आहें—"नहीं! नहीं! मेरी क्रज़ पर पत्थर न रखना; मेरी इस कठोर छाती पर न जाने कितने दिल टूट चुके हैं, तपतपाए आँखुओं की न जाने कितनी धाराएँ बह चुकी हैं, उसी पर पत्थर रखना,.. यह न करना। उसके भार का मुझे कोई खयाल नहीं है, उसके अस्तित्व का मुझे पता भी न लगेगा, परन्तु.. तब मेरी इस उत्तप्त छाती पर रह कर उस बेजारे पत्थर की दया दशा होगी?... उन निधारों में उसे झुलसना होगा, इस दहकते हुए वक्षःस्थल का स्पर्ध ..."

आज भी उन हृदय-विहीन मृत-कङ्कालों के निश्वास उनकी क्रमों पर छाए हुए रहते हैं, और उन क्रमों पर यत्र-तत्र उगी हुई घास उन भगन हृद्यों के घावों को हरा रखती है। अपने घावों को यों बता बता कर वे कङ्काल रांसार को चेतावनी देते हैं, उन्हें खोल खोल कर वे दिखाते हैं कि इस जीवन में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। संसार को ज़रा-सी बात में घवराहट होने लगती है, और जिसे संसार दु:ख कहता है, जिसके ख्याल मात्र से वह रो पहता है, वह भी तो खिलवाह ही है। जो दु:ख कहीं सचसुच आ पहुँचता

है तो नह मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोडता। दन कद्वालों के तुःस्व से ही विश्व-वेदना का उद्भव होता है, और उन्हीं के निस्वासों से गंसार की दुःखमयी भावना उद्भूत होती है।

> (8) × × ×

परन्तु बेदिल वाले, दिल से हाथं धोकर भी संसार में विचरने वाले. कितने हैं ? दिल वाले, ट्रटे दिल वाले, उराकी याद कर कर के रोने वाले, दिल का सौदा करने वाले... उनकी गणना विल तक कौन पहुँच पाया है जो उनकी रांख्या निर्धारित कर राके। और उरा रवर्ग में,... दिल का ही तो वहाँ एकछत्र शासन था। अनन्त यौवन, चिर मुख तथा मस्ती इन सब का निर्माण करके इन्हीं के आधार पर दिल ने उस रवर्ग की नीव टाली थी। परन्तु साथ ही अरान्तोष तथा दुःल का निर्माण भी तो दिल के ही हाथों हुआ था। रवर्ग और उसके साथ नरक का राहवारा! विप किरा के लिए घातक. नहीं होता, छूत किसे नहीं लगती?... दिल्हालों के स्वर्ग में नरक का विप फेला। अनन्तयौवना विपकन्या भी होती है। उरान्ता सहवारा करके कौन चिरजीवी हुआ है ? सुल को दुःख के भूत ने सताया। मस्ती और उन्माद को क्ष्यक्पी राजरोग लगा।

स्वर्ग और उसमें विष, रोग तथा भूतों का प्रवेश! वह स्वर्ग था, किन्तु था इसी भौतिक लोक का स्वर्ग। जहां गुण तक क्षय हो जाते हैं वहां मुख का अक्षय रहना, पुण्य तक जहा क्षीण हो जाते हैं, वहां मादकता का अक्षुण्ण बन रहना असम्भव है। अनन्तयौवना ने अगिरिंचन किया था, परन्तु वारांगना को अपनाकर कौन सुखी हुआ है ? वह अक्षय सुख.. वह तो स्वर्ग में, दूसरे लोक के उस सन्चे स्वर्ग में भी तो प्राप्त नहीं होता; पुण्य तो वहां भी क्षय होते हैं, पाप वहां भी साथ नहीं छोड़ते और पुनर्जन्म का भूत वहां भी जा पहुँ बता है, पुण्यात्माओं तक को वह सताता है, तब इस लोक के स्वर्ग में उनका अमाव...यह अनहोनी बात कैसे सम्भव हो सकती थी।

चिरवीवना नारांगना का महचाम, उसे छोड़ कर मुखल मामाज्य का नर गंन्यामी और उन्नें ब उस देश में पहुँचा, उस लेक की मात्रा की जहां से छीड़ कर पुनः वह उस भीतिक स्वर्ग में न आ सका। परन्तु अनग्नीवना का नड़ श्क्यार, उसकी वह बोकी बादा, उसकी वह तिरछी चित्रका, उन मृन्द्र अगर्ग की वह लाल लाल मादकता... संसार सुरुष था, अन्य सुराज समान्द्र से। उस प्रेयसी के तलुए सहलाने को दौड़े चले आए।

परन्तु अनन्तयौतना की भार्या बना कर फीन जीता रहा है ! सार्य में रह कर, वहां की अप्सराओं की चर्या स्वीकार करके कीन एम भूतल पर पूनः नहीं लौटा ! चिरसौवना विपवन्या बन गई, और जब उराका विप न्यार पूजा मुचल राम्माज्य की नस नम में, तब उस मदमान रावल राम्माज्य के अह शिक्षल हो गए, उसके सन्दर मुडील अहीं में कोढ़ फूट निकली, गल गल कर राइ माइ कर उसके अह गलित हो गए, व क्षत-विश्वन हो गए। और राम्मानं का बीनम, बातल की देवी, उस लाल लाल मदिरा पर न्योद्धानर क्षीकर उस देवी की महन्तरीं मिना, यत्र-तत्र ठोकरें साली फिनी, स्वर्ग के देवालों की मरनी गली गली महन्तरीं फिनी, यत्र-तत्र ठोकरें साली फिनी, स्वर्ग के देवालों की मादका। क्षित्रकों के परां में लोटने लगी, उनका नेमव और विल्लीगना स्टूक्तीं बिलारों के हाथ बिक परां में लोटने लगी, उनका नेमव और विल्लीगना स्टूक्तीं की काली अफबानों ने हकराया, उनके लाज और नखन को शैंद कर देशन के गड़िरंग ने दिल्लीक्स की प्रजा का मेड़-बकरियों की तरह सहार किया। और यह सब परां का भीर सह सहार किया। और सह सब अस्मा अनिकल्त रही।

बूढ़ों का बचपन था, उनका गीवन कीट गहा था, अक्षफों की रात्मा अपनी वान में ही एँटी जा रही थी, जहान के शाह के पंशजों ने भागना शीखा, शंगां के रक्षक की बहु-बेटियां... छक्त ! उनकी वह दर्दनाक कहानी, उन महान् मुचलों के यश-बन्द की वह कालिमा काली स्थाही से पुने हुए मुँहवाकी लोह-लेखनी भी उसका उन्लेख काले सक्ती काली है : उनके दर्द के गांचे उसका भी दिल फट कर दो दुकड़े हो जाता है । उस स्थर्ग की वह स्थायतुत्व सुख के उस महान् भार को नहीं राह सकी । अपनी स्थायतुत्व कहीं बाह न हो जाय, इसी विचार से उस महान अहफ़ तुलाधारी ने मुख-बुक्ष का समस्तिल

करने की सोची। स्पर्ग के मुख के सामने तुलने को दुःश का गागर जमइ पड़ा ; उस स्वर्ग के वे अधिष्ठाता इस दुःश्व-सागर से बवन को इधर-उधर भागते फिरे; अनेकों ने तो दूरारी दुनिया में ही जाकर चैन ली।

और आलम का शाह जब उग दु:खपूर्ण स्वर्ग का अधिष्ठाता बना तो वह स्वर्ग को हूँ दता फिरा; कभी गज्ञा के प्रवाह में उराके अस्तित्व का आभारा उसे देख पड़ा, तो कभी त्रिवेणी में ही उसे सुख का प्राधान्य जान पड़ा। वह भौतिक स्वर्ग क्षत-विश्वत हो गया था,... उसका एक प्रेमी, सामाज्य, मर चुका था, गर्वदा के लिए विनष्ट हो गया था। और जब उम स्वर्ग का द्रारा प्रेमी स्वर्ग में जौटा तो वह उम स्वर्ग की सुन्दरता की खोजत-खोजते इस संसार के तौन्दर्य को भी खो बैठा। स्वर्ग का सुख पाने की इच्छा करने वाले को संसार का सुख भी न मिला।... आलम का शाह पालम तक शासन करता था; स्वर्ग का अधिष्ठाता, उसका एकमात्र अधिकारी उस स्वर्ग को एक नज़र भी न देख पाता था; और जब इस लोक में देखने योग्य पुछ न रहा तब वह प्रज्ञाचक्षु हो गया। परन्तु वारांगनाओं को दिव्य दृष्टि से क्या काम १ उन्होंने अन्धों का कब साथ दिया है १ अन्धे कब तक अन्धी पर शासन कर सके हैं १ दुर्माग्य छपी दुर्दिन के उस अन्धियारे में, नितान्त अन्धेपन की उस अनन्त रात्रि में, रात्रि का राजा उस अन्धी को ले उड़ा, और वह पहुँ ची वहाँ जहां समुद्र बीच शेषशायी सुन्तपूर्ण विश्राम कर रहे थे।

× × ×

"तुम्हारे पाँवों में बेडियाँ पड़ी हैं और दिल पर ताले लगे हुए हैं ; ज़रा सम्हल कर रहो !

"आँखें बन्द हैं, पाँव कीचड़ में धंसे हुए हैं ; ज़रा जागो, उठो !

''पश्चिम की ओर जा रहे हो, परन्तु तुम्हारा मुख तो पूरव ही की ओर है; पीछे क्यों ताक रहे हो; ज़रा अपने उद्देश की ओर तो दृष्टि डालो।"

परन्तु उन बेडियों से कौन छूटा है ? बूढ़ों का यौवन कब उन्हें पार लगा सका है ? अशक्तों की सत्ता पर तो ब्रियाँ भी हँसती हैं ! दिल की बिखेर कर उसे खो कर ताले लगाना ; उनके पास अब रहा क्या है जो सम्हलें ? व बन्द आखें कब खुलो हैं? उनकी वह मस्ती, उस मस्ती की वह खुमारी और उन सब पर स्वर्ग का निवास! परवशता के कीचड़ में फँसे हुए अन्ध कब सम्हल सके हैं? मख-लिप्सा को पूर्ण करने की इच्छा से विद्यासिता के उस की चड़पूर्ण स्वर्ग में धँस का कौन निकल सका है? जागी और उठा। '''उस स्वर्ग में, भग्नप्राय स्वर्ग में भी, किसे होश था? किसकी प्याली खाळी थी? किसकी आंखों में ठाळी न थी? कौन स्वप्न नहीं देख रहा था १ गए बीने सुख के स्वप्न, उस स्वर्ग की मादकता तथा भाषी सुख की आशा का भार अशक्तों की पलकें कहाँ तक इन सब को उठा कर भी खुली रह सकती थीं? .. और स्वर्ग के निवासियों को यह चेतावनी, न्याय-तुला का उन्हें स्मरण दिलाना, सुखभोग करने वालों को दुःख की याद दिलान। ···! वह चेतावनी स्वयं उरा स्वर्ग में खो-सी गई। उस न्यायतुला के दोनों पलड़ों में झूलती हुई वे आँखें भी एकटक देखती रह गई मुगलों के इस पतन को, बढ़ापे में उनके इस खिलवाड को । बढ़ों का बचपन एक बार फिर खेलता-सा नज़र आया, उनकी सता लौटती-सी जान पढ़ी, उनके स्वर्ग में फिर बहार आती देख पड़ी..., और उनका वैभव, वह तो अपने स्वामी की याद कर रो पड़ा ''उसे अब पछता कौन था?

स्वर्ग ! स्वर्ग ! अराने फिर अपनी सस्तनत को लैटित देखा । इस लोक की बादशाहत खोंकर, यहाँ अपना दिवाला निकाल कर, उसको देख सकने वाली आँखों को भी गँवा कर, अब उरा स्वर्ग के शासक ने कल्पनालोक पर धावा मारा, और वहां अपना शासन स्थापित किया । दिव्य दृष्टि पाकर उस स्वर्ग के अधिष्ठाता को दूसरे लोक की ही बातों की सुध आने लगी । राज्यश्री को खोंकर अब सरस्वती का आह्वान किया जाने लगा । दिल्ली में वहीं दरबार लगता था, दीवान आम में नक्षीब की आवाज पर आखें किछ जाती थीं, और शाहंशाह दो सुन्दियों पर अपना भार डाले आते थे, तख्त पर आसीन होते थे; परन्तु वहाँ इस पाथिव साम्राज्य की चर्चा न होती थी, अब तो कल्पनालोक के दृत बैठे बैठे सस दूसरे लोक की ही खबरें सुनाते थे। शायर के बाद शायर आता था, अपनी शायरी सुनाता था, और शाहंशाह सिर धुन धुन कर सुनता था, "वाह! वाह!" कह कर रह जाता था। और

कई बार तो स्वय भी कहने लगता था "ई जानिब ने फ़रमाया है", अगनी गज़र पढ़ता था, दरबार के चारों कोनो में "आदाब!" "आदाब!" की आवाज़ों गूँजने लगती थीं। अब उम दरबार में चर्चा होती थी उस हमरे लोक में होने वाली अनेकानेक घटनाओं की; वह। मयखाने का उजड़ना, साक़ी की गैरिहाज़ी, जाम का दुलक जाना, यारों का बिछड़ जाना, स्कीबों की ज्यादती, माश्कों की कठोरता, आश्चिकों की बेबसी, उनके मरने के बाद उनकी भज़ार पर आकर माश्कों का रोना और माश्कों की गली से आशिकों का निकाल जाना । और दित्लीश्चर ने एक बार फिर जगदीश्वर की समता ही न की, परन्तु इस बार तो उसे भी हस दिया; दिल्लीश्वर की झग नवीन बोदशाहन में कोई भी बन्धन न थे और न यहा जगदीश्वर की भीपण यातना का उर ही उन्हें सताता था।

परन्तु . उरा उजदने हुए भग्नप्राय स्वर्ग की दर्दनाक आवाज पहुँची उग कलानालांक में भी। संदेह स्वर्ग में, कल्पनालांक में, पहुँच कर भी कौन अपने ट्रेट दिल को भुला सका है। वहां भी वहीं दर्द उठता था, कगक का अत्रभव होता था, और जब कभी वह दूटा दिल थक कर सा जाता था, तभी कुछ उन्लास आता था, 'परन्तु वह क्षणिक उल्लास और उसके बाद फिर वही शोक ... उन महमात स्वर्ग की इससे अधिक व्यंगपूर्ण तीक्ष्ण आलोचना गर्हा हो राकती थी ।...और तभी इस स्वर्ग के पीड़ित शासक, अपने इटे दिलें। के कारण ही, उस दूसरे लीक में शासन न कर सके। बहुदुर 'जफ़र' ती उस कलानालोक में भी रोता था; कफ़नी पहन कर ही वह वहा पहुँ चा था। वहां भी वहीं बेबरी थी, वहीं रोना था। वहां भी रुधिर के आंसुओं ने क यना की उज्ज्वलता को रत्न दिया, उन बहाए गए आंसुओं में सारी मस्ती बह गई थी, उन आंसुओं की उतातता से वह मुकोमल भावना मुगक्ता का मृतप्राय हो गई थी । हा! 'फ़लक ने लूट के वीरान कर दिया' था, उस 'उजड़े दयार' की दशा को देख कर कभी कभी ही जब किव का दिल 'टुक रोते रोते सो' जाता था, तब कहीं एकाध सेहरा लिखा जाता था, और तभी इस कल्पनालोक के दो महार्राथयों में चौने हो जाया करनी थीं।

नहीं !" नहीं ! यह मुख भी स्वर्ग को देखना नसीब न हुआ । उसका

दिल हट गया। स्वर्ग में, मुखलोक में रह कर भी कल्पनालोक में विचरना स्वर्ग से देखा न गया। स्वर्ग में भी ईच्छा की अग्नि धधक उठी, स्वर्ग का जो कुछ भी सुख बचा था वह भी जल कर भस्म हो गया; उम 'उजड़े द्यार का वह धरतेगुबार' उम भीपण दावानल में जल भुन कर खाक हो गया; और दुर्भाग्य की उस आंधी ने उन भस्मावशिपों को यत्र-तत्र बिग्वर दिया। नहीं! नहीं! उस दुर्भाग्य से उस रवर्ग की बेबगी का वह मज़ार तक न देखा गया, उसे भी खण्ड-खण्ड कर उलट दिया और वह निजीव मृतप्राय पिण्ड छढ़कता छुदकता उस स्वर्ग से नरक में जा पड़ा।

× × ×

स्वर्ग में उस सुखलोक में वेबसी का मज़ार...वह डजड़ा स्वर्ग भी कांप उठा अपने उस श्रूल से। निरन्तर रक्त के आँसू बहाने वाले उस नासर को निकाल बाहर करने की उस स्वर्ग ने सोची। परन्तु ... उफ्त ! वह नासर स्वर्ग के दिल में ही था. उसकी निकाल वाहर करने में रवर्ग ने अपने हरय को फेंक दिया। और अगनी मूर्खता पर क्षुच्य स्वर्ग जब दर्द के सारे तहप चठा, तब भूडोल हुआ, अन्धड़ चठा, प्रलय का दृश्य प्रत्यक्ष देख पड़ा । परानी रात्ता का भवन वह गया, समय-रूपी पृथ्वी फर गई और मध्यका उनके अनन्त गर्भ में सर्वदा के लिए विलीन हो गया। सर्वनाश का भीषण ताण्डव हुआ, र्राधर की हाली खेली गई, तोपों की गढ़गढ़ाहर सुन पड़ी, हज़ारों का संहार हुआ, सहसी व्यक्ति बेघरबार के ही गए, दर दर के भिखारी बने। यमना के प्रवाह का मार्ग भी बदला, उस स्वर्ग की, स्वर्ग के उस शव की, छोड कर वह भी चल दी, और अपने इस वियोग पर वह जी भर कर रोई; किन्तू उसके उन आँसुओं को, स्वर्ग के प्रति उसके इस स्नेह को स्वर्ग के दुर्भाग्य ने सखा विया: उस नहर-इ-बहिस्त ने भी स्वर्ग की धमनियों में बहुना छोड़ दिया। और अपनी उस प्रिय सखी, उस नवनगरी की दशा देख कर यमना का वक्ष:-स्थल भाग हो गया, खण्ड खण्ड होकर आज भी उसी मृत कंकाल के पानों तरे

बालू के रूप में बिखरा पड़ा है। स्वर्ग भी खण्ड खण्ड हो गया, उसकी भाग्य-लक्ष्मी वहीं उन्हीं खण्डहरों में दव कर मर गई। और उस प्रेयसी के वे प्रेमी सर्वनाश के इस भीषण स्वरूप को देख कर कांप उठे और अपने स्वर्ग तक को डगमगात देख, उसके नाश की घड़ियां आई जान वे भाग खंड हुए।

उफ़ ! उस स्वर्ग की वह अन्तिम रात ! जब स्वर्गीय जीवन अन्तिम साँसे ले रहा था। प्रलय का प्रवाह स्वर्ग के दरवाज़े पर टकरा टकरा कर लौटता था और अधिकाधिक वंग के साथ पुनः शाकमण करता था। सांय काती हुई ठण्डी हवा वह रही थी, न जाने कितनों के माग्य-रितारे ट्ट ट्ट कर गिर रहे थे। दुर्भाग्य के उस दुदिन की अंधेरी अमावस्था की रात में उस स्वर्ग में घमती थीं उस स्वर्ग के निर्माताओं की, उसके उन महान अधिष्ठाताओं की प्रतातमाएँ, कोने कोने में उस प्रशने स्वर्ग को खोजती थीं, उसकी इस नए रूप-रङ्ग में न पहिचान का खोई हुई-सी हो जाती थीं, पागल की ताह दौड़ती थीं और अपने उस मगोलादक स्वरूप को लेकर फिर अन्धकार में विलीन हो जाती थीं। सुख और विलासिता के मुदी के मांस की दुःख तथा विवशता रूपी गीदह फाइ-फाइ कर, नीच-नीच कर खा रहे थे, उनकी सुखी हिंदियों को चबा रहे थे। राजसता की कब को खोद-खोद कर उसमें तह तक पहुँच कर उसके निर्जीव कन्नाल को वाहर खींच निकालने का प्रयत्न किया जा रहा था। उस भीषण सन्ध्या के समय राज्यथ्री ने मृत्युख्यी अपनी उस भयद्वर सीत को स्वर्ग में घुसते देखा: हृदय को कँपा दने वाले अपने कहालरूपी स्वरूप को जीवनमृत की काली साड़ी में लपेटे वह मुगलों को रिक्ताने, उनसे प्रेंम-प्रणय करने आई थी। तब तो राज्यश्री अपने प्रेमी का भविष्य सीच कर धक से रह गई, बेहोश होकर चिर निदा में सो गई। और मुगलों की राज्यश्री की उरा कहणापूर्ण मृत्यु पर दो आँसू बहाने वाला भी कोई न मिला।

आह । उस भीषण रात को दूर तूर तक सुन पड़ता था उस विकासिता-पूर्ण स्वर्ग में बच्चों का चीखना, विधवाओं का विकाप, सधवाओं का सिसकता, सुब्हों का बिल्खना और युवक-युवितयों का उसासें भरना। परन्तु उस रात भर भी स्वर्ग में मुगलों का अन्तिम चिराप जलता रहा, बेबसी के उस मज़ार को वह आलोकित करता रहा; किन्तु आज उस मज़ार पर न तो फूल थे, न पतक्रों ही जलने को आ रहे थे, और न बुलबुल का सक्रीत ही सुनाई देता था। हां ! उस मिलमिलाती हुई ली के उन अन्धकारपूर्ण उजेले में अहन्र-स्वह्म धारण किये, उस स्वर्ग की वह आत्मा, उस स्वर्गलीक का वह प्रेत, रो रो कर उस मज़ार को गीली कर रहा था, और अपनी दर्दभरी आवाज में गा रहा था—

''न किसी की आंख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम न आ सके में वह एक मुस्तेग्बार हूँ। नहीं हुँ नग्रमए जांफ़िजां में मेरी. सुन कर कोई करेगा क्या? में बड़े बिरोग की हुँ किसी दिलजले की पुकार हूँ। मेरा रङ्गरूप विगड गया मेरा यार मुम्मसे बिछड गया। जो चमन खिज़ां से उजह गया, में उसी की फ्रस्लेबहार हाँ। न तो में किसी का हबीब हूँ न तो में किसी का रक़ीब हूँ। जो बिगड गया वह नरीब हूँ जो उजड़ गया वह दयार हूँ। कोंड़े फूल मुक्त पर चढ़ाये क्यों, कोई सुमा पे अदह बहाये क्यों ? कोई आ के शसआ जलाये क्यों, के में बेबरी का मज़ार हूँ।"

और ज्यों ज्यों इस गाने के अन्तिम क्रब्द धुन पड़ने लगे, जब इसकी आखिरी तान कान में पड़ रही थी, मुगें ने बाँग दी और अन्धकार में, वह प्रेत विलीन हो गया ; वह दिया टिमटिमाता रह गया, शान्त निस्तब्धता छा गई और वहीं पाग ही पड़ा था मुगल वंश का वह निजीव अस्थिपजर, उनकी आकांक्षाओं के वे अवशेष, उनकी साधनाओं की वह समाधि . ।

सूरज निकला । अन्यक्ष बढ़ रहा था, दुदिन के राब लक्षण पूर्णतया दिखाई दे रहे थे, भाग्याकाश दुर्भाग्यरूपी बादलों से छा रहा था; वह दिया, उस स्वर्गीय जीवन की अन्तिम आशाओं का वह चिराय—स्वर्गीय स्तेह की वह अन्तिम ली मिलमिला कर बुम गई; और तब अक्षय वैश तो आशाओं का, उस सामूज्य के मुद्ठी भर अवशेपों का, अक्षबर और शाहजहां के वंशजों की अन्तिम सता का जनाजा उस स्वर्ग से निकला। रो रो कर आसमान ने सर्वत्र आंसू के ओसकण बिखेरे थे, इस कठोर-हदया पृथ्वी को भी आहों के कुहरे में राह स्मृती न थी। परन्तु विपत्तियों का मारा, जीवन-यात्रा का वह थका हुआ पथिक, उस 'उजड़े द्यार' का वह एकमात्र बुलबुल, सितम पर सितम सह कर भी उसी साहम के साथ मुसलों की सत्ता तथा उनके अस्तित्व के जनाज़े को बठाए, अपने भग्न हृदय को समेटे चला जा रहा था।

स्वर्ग से निकल कर उसने एक बार घृम कर पीछ देखा; अपनो प्रियतमा नगरी के उस मृतप्राय जीवन-विहीन हृदय की ओर उसने एक नज़र डाली, और उस स्वर्ग की, मुगलों की उस प्रेयसी की, अपने प्रियतम से अन्तिम बार चार आंखें हुईं; वह उस प्यारे की ओर एकटक देखती ही रह गई और दें। हिचकी में उसने दम तोड़ा। आंखें खुली की खुली रह गईं, नेन्न-द्वार के वे पटल आज भी खुले पड़े हैं!

और बहादुर ने अपनी प्रयसी की इस अन्तिम घड़ी को देखा, उसने मुल फेर लिया; जनाज़ा आगे बढ़ा। धूल बिखर रही थी; आज पेरों में पड़ी निरन्तर कुचली जाने वाली उस पृथ्वी ने भी स्वर्ग के आंध्रष्ठाताओं के शिर पर धूल फेंकी, और मृत स्वर्ग के उस रवामी ने बेबसी की नज़र से आसमान को ताका। खून की होली खेली जा चुकी थी; और स्वर्ग के निवासी अपने प्यारों को समेटे, स्वर्ग के उस मृत कड़ाल को छोड़ कर मागे चले जा रहे थे। स्वर्ग से निकला हुआ वह अतीव दु:खी व्यक्ति, उस स्वर्ग का वह अन्तिम प्रमी, आश्रयं के लिए नरक में पहुँ चा। नरक! दुःख का वह आगार भी बेबसी के इम मजार को दंख कर री पड़ा, और ... उफ़! नरक का भी दिल कहणा के आंवश में आकर फट पड़ा, पत्थर तक दुकड़े हुकड़े हो गए। और तब प्रथम बार दिल्ली में मुरालों का भण्डा गाड़ने वाले शाहजादे तथा बाद के अभाग गला हु हुमायूँ की कल ने उस जीवत समाधि की अन्तिम घड़ियां दंखीं। और वहीं उस नरक में, अकबर की प्यारी सता पृथ्वी में समा गई, जहांगीर की विलासिता बिखर गई, शाहजहां का वेभव जल भुन कर खाक हो गया. और जेब की कहरता मुरालों के स्थिर में इब गई और पिछले मुरालों की असमर्थता भी न जाने कहीं खो गई। लेहा बजा कर दिल्ली पर अधिकार करने वाले लोहा सब खड़ाते हुए दिल्ली से निकले; लोहा लेकर वे आए थे, लोहा पहिने वहां सो गए।

नरक की देखती आंखों स्वर्ग के प्यारों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ां। वहां दिल्ली के अन्तिम मुग्नल सम्राट की एकमात्र आशाएँ रक्तरिजत हो कर पड़ी थीं। कुचली जाने पर उनका लोखड़ा खून से शराबोर खण्ड खण्ड होकर पड़ा था; और उन भग्नाशाओं के घाव तक मुग्नलों के उस भीपण दुर्भाग्य पर खून के दो आंसू घहाए बिना न रह सके। अन्तिम बार उस पांचाली ने अपने पुत्रों को सुर्ख क होकर अपने सम्मुख आतं दंखा, 'और उसका पित वहीं सिर नीचा किए बंध बेबस दंख रहा था। उक़! ''दुर्भाग्य की भीपण भट्ठी में आंसू सूख गए थे, आहें भस्म हो गई थीं; ओर उसकी उस त्वचा में रुघिर शेष रहा न था, निर्जीव होका झुर्रियों का बाना पहने वह निक्चंष्ट पड़ी थी। अरे! उसके केशों तक ने भस्म रमा ली थी। परन्तु 'प्रलग्न का एसा हदय- द्रावक हर्य मी उसे कला न सका। जीवन भर रुधिर की घूँट पी जाने वाला इस बार आंसू पीकर ही रह गया।

मुगल साम्।ज्य ने दो हिचकी में दम तोशा, नरक ने उस दहकते हुए स्नंह को, मस्ती की उस अन्तिम प्याली की रहीं-सही तलका को मिट्टी में मिलचे देखा; उन आशा-प्रशिपों को बुक्तते देखा...। उस नरक के चे कठोर पत्थर, असंख्यों के दुःख को देख कर भी नपसीजने वाल, अमार्गों के दृटे दिलों के चे घनीभूत पुज भी रो पड़े, और आज भी उनके आंसू थमे नहीं हैं। मुगल नाम्राज्य के वे मातक घाव आज भी उस नरक में हरे हैं, चट-चट कर उनमें

घारा बढ़ती है, और · · आज भी उन्हीं घावों को देख कर अनजान उनके दर्द का अनुभव होता है, आप ही आप दो आंसू टफ्क पहते हैं।

आंसू ढलक रहे थे, उनका प्रवाह उमड़ रहा था, नरक रिसक कर रो रहा था, उसाने भर रहा था, निधास लेता था...और उन्हीं निधारों ने उस बेबसी के मज़ार को नरक से भी उड़ा दिया। स्वर्ग के उस अन्तिम उपभोक्ता, मुराल-वंश के उस ज़िन्द जनाज़े को नरक में भी स्थान न मिला; दुःखों का आणार भी उस दुखियारे को अपने अंचल में न समेट सका, उसे आश्रय न दे सका। जलते हुए, अज़ारों को छाती से लगा कर कीन जला नहीं है? और उस उजड़ स्वर्ग में, उस बिलखते हुए नरक में दहकते हुए, अज़ारे चुनने बाले वहाँ न मिले।

बहादुर नरक में भी छुट गया। वहां उसने अपने हुटे दिल को भी कुन्वला जाते देखा, उस हृदय की गम्भीर दरारों की खोज होते देखी, और अपने दिल के उन टुकड़ों को संसार द्वारा टुकराया जाते देखा। उफ़! वह वहाँ से भी भागा। अब तो अपनी आशा के एकमात्र सहारे को भी अपनी देखती आंशों नष्ट होते देख कर उसे आशा की सूरत तो क्या उसके नाम तक से घुणा हो गई। जहां के निवासियों के चंहरों से आशावादिता मलकती है, उसी इस भारत से उसने मुख मोड़ लिया। उसे अब निराशा का पीलिया हो गया; और तब वह पहुँचा उस देश में जहाँ सब कुछ पीला ही पीला देख पड़ता था। नर-नारी भी पीत वर्ण की नादर ही आंड़े नहीं फिरते थे किन्सु रबयं भी उस पीत वर्ण में ही शावार थे। निराशा के उस पुतले ने निराशापूर्ण देश की उस एकान्त अंधेरी सुनसान रात्रि में ही अन्तिम साँरों तो हीं। निराशा की वह उसके घड़ी "नहीं! उस दिन की याद कर, वह दिन देख कर फिर संसार में विधास करना—नहीं, यह नहीं हो सकता। मानवीय इच्छाओं की विफलता का वह भीषण अट्टहारा! 'जफ़र्' के वे अन्तिम निधास अफ़!

× × × ×

. स्वर्ग उजड़ गया और दुर्भाग्य के उस अन्धड़ ने उसके दृटे दिल की न जाने कहाँ फैंक दिया। उस चमन का वह बुलबुल रो चीख कर, तड़फड़ा कर न जाने कहाँ उड़ गया। उसकी आत्मा ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और अब उसका मृत कह्काल वहीं पड़ा है। सावन-भादों की बरसात को तरह निरन्तर बहने वाले आँसू भी सूख गए; वह अस्थिरपज्जर, मांस-पैशियों तथा रक्त से विहीन, जीवन-रहित, हिंडियों का वह समूह निर्जीव होकर पड़ गया।

और अब भारतीय सन्नाटों की उस असूर्यम्पस्या प्रेयसी का वह अस्थि-पज़र दर्शकों के लिए देखने की एक वस्तु हो गया है। दो आने में ही हो जाती है राज्यश्री की उस लाइली, शाहजहां की नवीदा के उस मुकोमल शरीर के रहे-सहे अवशेषों की सैर ! बस दो आने में ही देख पाते हैं उस उजड़े स्वर्ग के वे सारे दृद्य । और उस उजड़े स्वर्ग को, उस अस्थिपक्षर को देख कर संसार आधर्य-चिकत हो जाता है, आँखें फाड फाड कर उसे देखता है, उसमें सुन्दरता का आमास देख पडता है, खेत हिंडुयों के उन दुकड़ों में मुकोमलता का अगु-भव करता है; उन सड़े-गले, रहे-सहे, लाल-लाल मांसपिण्डों में उसे मरती की मादक गंध आती जान पड़ती है। उस शान्त निस्तब्धता में उस मृत स्वर्ग के दिल की धड़कन सुनने का वह प्रयत्न करता है; उस जीवन-रहित स्थान में रस की सरसता का स्वाद उसे आता है; उस अंधरे खण्डहर में कोहनर की ज्योति फैली हुई जान पड़ती है। और रत्नों तक का तिरस्कार कर सोने-चाँदी को रौंदने वाले पत्थरों की छाती पर घास-फूस को बढ़ते देख कर भी जब संसार कह उठता है--- "अगर पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यहीं है । यहीं है ! यहीं है !" तब ती . वह निजीव अस्थिपज्ञर अपनी नग्नता का अतुभव कर शर्म के मारे सकुचा जाता है, और पुरानी स्मृतियों की याद कर रो पड़ता है, उसालें भर कर सिसकता है। और उस निर्जीव निस्तब्ध मृत लोक में उन गहरे निधासों की मरमर विन सुन पड़ती है; उन क्षेत पत्थरों पर बहाएं गए आंसओं के चिह्न देख पडते हैं; और तद ••• इस अंधेरी रात में उस स्वर्ग की बिगत आत्मा लीट पड़ती है और रो-रो कर कहती छुन पड़ती है-

"आज दो फूल को मोहताज है तुरवत मेरी।" और लाइली बेटी की वह माँ, विगत राज्यश्री, भी चीखने लगती है और दसारों भर कर कहती है—

#### ''तमचा फूट कर रोई थी जिस पर, यह वह तुरवत है।''

मुगलों की प्रेयसी, अनन्तयौवना राज्यश्री की दरा प्यारी पुत्री का अन्त हो गया। इस लोक के दरा स्वर्ग की वह आत्मा न जाने कहाँ विलीन हो गई; परन्तु उसका वह मृत शरीर, इन मुगलों की विलास-वासनाओं की वह समाधि, दनकी आकांक्षाओं का वह मज़ार, दरा उत्तात स्वर्ग का वह ट्रण्डा अरिश-पज़र, मुगलों के मुख-वेंभव और मादकता के वे स्खे-सूखे अवशेष, उनके उन्मल प्रेम का वह कञ्चाल...अन-त्यौचना ने उन अवशेषों पर क्रमन डाल रिया और रुधिर के आंसू बहाए...उम्म! उस कञ्चाल पर उन लाल लाल आंसुओं के दाय, उनकी वह लालिमा आज भी देख पडती है।

उस स्वर्ग का वह कङ्काल...अरे ! उसका मुख-रवप्र छेकर वे सारी रातें, वे सारी सुखद घड़ियां, वह मस्ताना जीवन, न जाने कहा विलीन हो गए । और...उनके पथ को आलोकित करने वाली, अपने दिस्तम के पथ में हिस्सन वाली, अपनी तिरछी चितवन द्वारा उन्हें अपनी और आकर्षित करने वाली. वे मस्तानी आंखें, बुभा कर भी आज कुली हैं, गड़ढे में निजीव घँसी पड़ी हैं। और आज भी उस कड़ाल में रात और दिन होता है। मर जाने पर भी उरा कड़ाल का चिर यौवन उसको निर्जीव नहीं होने देता। .... स्वर्ग की वह चिरसुख-वासना, मिलन की वह अक्षय आस, सुख-स्वप्न की वह मादकता, यौवन की वह तड़प, वह मस्ती, आशा की न बुक्त सकते वाळी वह आग, ... आज भी ये सब उस कड़ाल में अपना रह लाते हैं। व लाल परथर आज भी आशा की अदृष्ट रूप से जलने वाली उस अभिन में धधकते हैं, और उसी की दहकती हुई आग से वे पत्थर, निजीव पत्थर, भी लाल लाल हो रहे हैं; और हाड-मांस की वह राख, हड़ियों का वह देर, वे वंत पर्थर... आंसुओं के पानी से बुभाने पर भी आज उनमें गरमी है। और जब सर्ज चसकता है और उस कड़ाल की हड़ी हड़ी को करों से छकर अपने प्रकाश द्वारा आली-किल करता है, तब वे पत्थर अपने प्रशाने प्रताप की याद कर तथा सरुज की इस ज्यादती का अनुभव कर तपतपा जाते हैं; उन्हें अपने गए-बीते बीवन की याद आ जाती है, अपना विनष्ट सौन्दर्य तथा अपना अन्तर्हित वैभव उनकी

आंखों के राम्मुरा नाचने लगता है; और राग्नि में चौद को देख कर उन्हें सुध आ जाती है अपने उस प्यारे प्रेमी की, और मिलन की मुखद घड़ियों की स्मृतियाँ पुनः उठ खड़ी होती हैं... तब तो वे पत्थर भी रो पड़ते हैं, इस अंधेरे में दो आँसू बहा बहा कर ठण्डे निश्चास भरते हैं।

उस अनन्त्यौवना की लाडिली का वह उत्लास, उराकी वह दिर्लास्ता. उराका वह यौवन, तथा उराकी वह मस्ती ... सव कुछ नष्ट हो गए..., परन्तु उसकी वह चिरसुख-भावना, पुनः मिलन की वह अक्षय आस,... प्रियतम की वह याद... आह ! आज भी वह कड़ाल रोता है, निस्वास भरता है, और जब कभी नाश का कुन्हाड़ा चलता है तो सिसकता है, और कराह कराह कर अस्फुट ध्वनि में विवशता भरी आवाज़ से प्रार्थना करता है:—

> ''कागा मब तन खाइयों, चुन चुन खड्यों मांम। दो नेना मत खाइयों, पिया मिलन की आस।"